चौखम्बा संस्कृत सीरीज १२३

पण्डितश्रीसरयूप्रभोतद्विवेदविरचितम्

## आगमरहस्यम्

(शैवागमान्तर्गतम्) ,'सुघा' हिन्दीच्याख्योपेतम् (पूर्वार्द्धम्)

सम्पादकः व्याख्याकारश्च

डॉ॰ सुधाकर मालवीयः

एम.ए., पोएब.डो., साहित्याचार्वः, निदेशकः

यहायना संस्कृत अकादमी

(लब्धावकाशः) संस्कृतं विभागः, कलासङ्खायः काशो हिन्दू विद्वविद्यालयः, वाराणसी

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी उसकी टीका राघवभट्ट की सत्सम्प्रदायकृत् 'पदार्थादर्श' से सहायता ली है। अनेक सन्दर्भी में मुख्यरूप से 'कुलार्णवतन्त्र' एवं 'ज्ञानार्णवतन्त्र' तथा 'मन्त्र-महोदधि' से सहायता ली गयी है। इस प्रकार तन्त्रगत मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादन अत्यन्त सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है। तृतीय पटल में माया के आवरण से आच्छन्न सभी देवताओं के गर्वी (अहङ्कार) को समाप्त कर देने के सन्दर्भ का सङ्गलन मुझे प्रथम बार एक स्थान पर देखने को मिला। इनमें कुछ के आख्यान मुझे स्वयं भी मालूम नहीं हैं। इन्हें खोजकर अलग से एक स्थान पर आख्यान सहित सङ्गलन करना चाहिए। शरभावतार द्वारा भगवान् शङ्कर ने भगवान् नृसिंह के अहङ्कार का शमन किया था। यह विषय 'आकाशभैरवकल्प' में आया है। पीताम्बरापीठ, दितया के स्वामीजी जिस प्रकार शास्त्रज्ञ एवं साधक दोनों ही थे, उसी प्रकार आचार्य द्विवेदीजी को भी माँ दुर्गा इष्ट थीं और वे शास्त्रज्ञ तथा साधक दोनों थे।

#### आगमरहस्य का विषय विवेचन

प्रथम पटल में सृष्टि निरूपण है। मङ्गलाचरण तथा गुरु के प्रणामानन्तर जयपुर के महाराज रामसिंह को आशीर्वाद देकर ग्रन्थकार ने अपने आश्रयत्व के लिए कृतज्ञता व्यक्त की है। शैव, शाक्त एवं वैष्णव आगम सम्प्रदाय का अवलोकन कर इस आगमरहस्य की रचना की गई है। इस पटल में पहले सम्पूर्ण ग्रन्थ की विषयानुक्रमणिका प्रस्तुत की गई है। फिर सृष्टिभेद, तत्त्व-निरूपण, तत्त्वभेद, नादसृष्टि, कुण्डली एवं देवी से विन्दु सृष्टि आदि का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय पटल में वर्ण और उसकी अभिव्यक्ति तथा प्रणव के अङ्ग पञ्चकला भेद का प्रतिपादन है। वर्णों का शिवशक्तिमयत्व का प्रतिपादन करके उन मातृका वर्णों की पञ्चभृतात्मकता एवं सोमसूर्याग्निभेद का विधान किया गया है। प्रणव की पचास कलाएँ और उनकी उत्पत्ति का निरूपण है। मन्त्रों का अग्नीषोमात्मकत्व एवं उनके प्रबोध के काल का वर्णन है।

तृतीय पटल में बीज से उत्पन्न होने वाली सृष्टि और कर्म से उत्पन्न हुए इस आत्मायतन देह का तथा उस शरीर का मिथ्यात्व एवं मोह की महत्ता का वर्णन है। इसलिए मनुष्य को उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। यहीं पर चार प्रकार की भक्ति का भी बर्णन है।

चतुर्थ पटल में मोक्षरूप पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए दीक्षा की आवश्यकता और मन्त्रग्रहण आदि विषयों का प्रतिपादन हैं। दीक्षा शब्द के अर्थ का विवेचन कर अदीक्षित का सारा कर्म व्यर्थ कहा गया है। अत: जप का मूल दीक्षा है और तप भी दीक्षामूलक ही है। पत्थर पर बीज बोने का कोई फल नहीं। अत: गुरु से दीक्षा महण करे। गुरु शब्द का अर्थ और गुरु के लक्षणों को कहकर निन्दित शिष्य के लक्षण कहे गए हैं। गुरु और शिष्य को परीक्षा न करने ने दोण बतलाए गए हैं। दीक्षा देने के लिए पिता अधिकारी नहीं है कि ने पति किया देने के लिए प्रशस्त कहीं गई हैं। इसी सन्दर्भ में स्त्री का गुरु बनाने के विषय में विचार और बिना गुरु बनाए मन्त्र-महण पर विचार किया गया है। अपने देश में उत्पन्न गुरु के गुण एवं दोष पर विचार, गुरु का धर्म और मन्त्र प्रदान में दीक्षा देने का फल कहा गया है। अपने नाम वाले गुरु का निषंध तथा शृद्र को दीक्षा देने का विचार प्रस्तुत किया गया है।

शृद्र जाति के साधक को गोपाल मन्त्र एवं महेश्वर मन्त्र देना चाहिए। उसकी पत्नी को सूर्य या गणेश का मन्त्र दिया जा सकता है। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य वर्णपरक मन्त्रों के नियम बतलाए गए हैं और सिद्ध साध्यादि शुद्धि से रहित मन्त्रों का विवेचन है। फिर कालों, तारा आदि दस सिद्ध विद्याओं का निर्देश हैं जिनके मन्त्र में सिद्धादि शोधन की आवश्यकता नहीं होती है। गुप्त रूप से दीक्षा लेने की विधि का वर्णन करते हुए अश्वत्य एवं वट आदि के पत्र पर मन्त्र लिखने का निर्देश किया गया है। मन्त्र की प्राणप्रतिष्ठा के बाद ही उसे ग्रहण किया जाता है। दीक्षा के विषय में चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण काल प्रशस्त माना जाता है। इस समय नक्षत्र एवं ग्रांश आदि विचार भी नहीं किया जाता। उत्तम शाक्त साधक को सभी काल में पूजा करनी चाहिए। उसे जननाशाँच और मरणाशाँच का भी विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि मन्त्रज्ञ साधक का अन्तर्यांग निरन्तर चलता रहता है।

पश्चम पटल में श्रीगुरु के प्रति आचार का निरूपण किया गया है। बिना गुरु की आज्ञा के कोई कर्म न करे। यात्रा, पूजन एवं भोजन आदि भी गुरु की आज्ञा लेकर ही करे। परातन्त्र के अनुसार गुरु की पूजा का विधान किया गया है। गुरु की नित्य पूजा से माता त्रिपुरसुन्दरी प्रसन्न होती है। शिष्य द्वारा गुरु के समीप में रहकर सदाचार का पालन करना चाहिए। शिष्य के घर गुरु के पधारने पर उसका वह दिन सूर्य एवं चन्द्रग्रहण के समान पुण्यकाल वाला हो जाता है।

बष्ठ पटल में उपासना के क्रम का विवेचन है। ब्रह्म वस्तुत: निर्गुण है। किन्तु उनके शरीर की कल्पना उपासकों के कार्य के लिए की गई है। शक्ति एवं शिक्तिमान के भेद की कल्पना फल की दृष्टि से की गई है। किन्तु तत्त्वदर्शी योगीजन उनमें अभेद का ही दर्शन करते हैं। पुरुष रूप में दशावतार तथा स्वीरूपा भगवती में अभेद सम्बन्ध है। ईश्वर की प्रशंसा से न दु:ख ही होता है और न तो सुख ही होता है। सृष्टि मात्र में महामाया की ही सत्ता है। केवल नाम से ही उनमें भेद प्रतीत होता है।

पाँच प्रकार की प्रकृति का विवेचन करके दस विद्या के क्रम का विवरण दिया गया है। फिर अन्य छह विद्याओं को मिलाकर कुल सोलह महाविद्याएँ कही गई है। दसों महाविद्याओं के दस भैरवों का भी निर्देश किया गया है। इन दस विद्याओं के प्रादुर्भाव का वर्णन शक्तिसङ्गमतन्त्र के अनुसार कहा गया है। काली तारा आदि दस महाविद्याओं के उत्पत्ति की कथा बताकर उनके अङ्ग भेद भी बताए गए हैं। भादों मास की चतुर्थी तिथि को गणेश की उत्पत्ति कही गई है। इसी प्रसङ्ग में पुरुष एवं प्रकृति में अभेद सम्बन्ध बताया गया है। आद्या लिलता ने पुरुष रूप में कृष्ण रूप धारण कर वेणुवादन किया था। आद्या तारा ने पुरुष रूप से श्रीराम का रूप धारण कर समुद्र आदि का निश्रह किया था। इसी प्रकार छिन्नमस्ता ने नृसिंह रूप धारण किया। भुवनेश्वरी ने वामन रूप और सुन्दरी परशुराम हो गई, धूमावती मीन बन गई, बमलामुखी ने कूर्म रूप धारण किया और भैरवी ने बलभद्र रूप में अवतार लिया, महालक्ष्मी बौद्धरूप में अवतरित हुई और आगे दुर्गा कल्कि रूप में अवतार लिया, महालक्ष्मी बौद्धरूप में अवतरित हुई और ओगे दुर्गा कल्कि रूप में अवतार लिया, महालक्ष्मी बौद्धरूप में अवतरित हुई और कोमल अन्त:करण होने से तथा भुक्ति-मुक्ति दोनों प्रदान करने के कारण शक्ति ही सर्वार्थसाधिका कही गई है।

सातवें पटल में प्रात:कृत्य का निरूपण किया गया है। ब्राह्ममुहूर्त में उठकर गुरु एवं देवता का ध्यान करना चाहिए। मन्त्र स्नान आदि बताकर मानस पूजा का क्रम बतलाया गया है। श्री गुरुस्तोत्र का विधान करके इडा आदि नाडी का स्वरूप बतलाया गया है। नाडियों में मेरदण्ड सबसे प्रधान है। इडा नाडी चन्द्ररूपिणी है और पिङ्गला सूर्यविग्रहा है। क्रमशः दोनों शक्ति एवं पुरुष स्वरूपा है। सुषुम्णा नाडी अग्निस्वरूपा है। षट्चक्रों का निरूपण करते हुए उनके पद्मों को ऊर्ध्वमुख बतलाया गया है। इन्हीं षट्चक्रों में पञ्चमहाभूत की स्थिति का वर्णन है।

इसके बाद कुण्डलिनी योग का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और परिशव—ये छह शिवसंज्ञक है। डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, लाकिनी और हाकिनी—ये छह उन शिवों की शिक्तियाँ हैं। षट्चक्र के ऊपर ऊर्ध्व चक्र में सदाशिव का निवास है। सदाशिव के ऊपर महाशिक्त का स्थान है। इसीलिए साधक हंस रूप अजपा जप का जप करते हैं। संसार यात्रा के लिए प्रार्थना मन्त्र का विधान किया गया है। अजपा गायत्री मृनियों को मोक्ष देने वाली है। शारदातिलक के अनुसार अजपा मन्त्र का उद्धार एवं ध्यान बतलाया गया है। अन्त में पृथिवी के प्रणाम मन्त्र एवं शाँच कर्म का निरूपण है।

आठवें पटल में स्नानादि कर्म का निरूपण किया गया है। स्नान क्रिया

आन्तरिक एवं बाह्य होती है। तीर्थ के अभाव में स्नान की विधि तथा शैव एवं वैष्णव भेद से तिलक लगाने की विधि का निरूपण है। तान्त्रिक सन्ध्योपासन एवं त्रिकाल गायत्री का ध्यान कहा गया है। सन्ध्या भङ्ग होने पर प्रायश्चित्त बतलाया गया है। आचंमन के लिए कितना प्रमाण जल अपेक्षित है? यह कह कर आचमन का फल बतलाया गया है। सामान्यार्ध्य विधि, द्वारपूजा विधि और देवताओं के द्वारपाल का विधान है। भृतोत्सारण करके याग मण्डप में प्रवेश की विधि एवं पूजा कही गई है।

नवम पटल में भूतशुद्धि का विवेचन हैं। प्राणप्रतिष्ठा विधि एवं उसका मन्त्र कहकर षडक्रन्यास का विधान है। अर्धस्थापन की विधि, विभिन्न प्रकार के शंख के लक्षण और अन्तर्याम का क्रम बतलाया गया है। पीठपुजा एवं प्रतिमा पूजा का नियम बताकर सूर्य, दुर्गा आदि पञ्चायतन के देवताओं की स्थित व्यवस्था दी गई है। विभिन्न उपचार के मन्त्रों का विवेचन है। पुष्प आदि के प्राह्माशाह्म नियम का कथन है। पुष्पों के निर्माल्य का कथन है। दिक्पाल के मन्त्र का उद्धार करके दिक्पाल की मुद्रा का विधान है। धूप, दीप, नैवेद्य की विधि बताकर प्राणादि पाँच मुद्राओं का कथन है। वैश्वदेव बिभिन्न देवताओं के उच्छिष्ट-भोजी के नाम बतलाए गए हैं। शिव इत्यादि विभिन्न देवताओं की प्रदक्षिणा कैसे करनी चाहिए? इसका विधान है। जैसे शिव की अर्धचन्द्राकार रूप से अर्ध परिक्रमा होती है। ब्रह्मार्पण मन्त्र कथन के बाद पञ्चधा-पूजा देवता के भेद से बतलाई गई हैं।

दशम पटल में न्यासों का माहात्म्य और भूतशुद्धि से पाप पुरुष के अपसारण का विधान है। मानृकान्यास और उसकी विधि, अन्तर्मानृकान्यास तथा बहिर्मानृकान्यास का कथन है। गृहस्य, यित आदि आश्रमपरक सृष्ट्यादि न्यास का क्रम एवं मानृका के भेद तथा काम्य मानृकाओं को कहा गया है। त्रिमधु का लक्षण, दशविध मानृकान्यास, प्राणायाम की विधि और उपासना-भेद से मानृकान्यास का विधान है। इसी सन्दर्भ में श्रीकण्ठमानृका न्यास, केशवादि मानृकान्यास तथा गणेशमानृका न्यास एवं शक्तिन्यास में कलादि का न्यास विवेचित किया गया है। पीठमानृकान्यास, ऋष्यादिन्यास तथा षडक्रन्यास एवं उनका प्रयोजन कहा गया है।

एकादश पटल में जपमाला का और मन्त्र एवं यन्त्र के संस्कार का प्रतिपादन है। मन्त्रों के दस संस्कार करके तब उनका जप किया जाता है, मन्त्रदोष की निवृत्ति के लिए योनिमुद्रा का कथन है। मन्त्र शोधन के अन्य प्रकार को बताकर माला के संस्कार का विस्तृत विवेचन है। पहले वर्ण (मातृका) माला, करमाला तथा अक्षमाला के भेद कहे गए हैं। देवविशेष में मणियों की माला का प्रयोग बतलाया गया है। माला के संस्कार का काल तथा माला गृंथने की विधि का विस्तार से वर्णन है। अक्ष में मुख और पुच्छभाग का निर्णय तथा माला की प्रतिष्ठा का विधान है। फिर पञ्चगव्य में उसकी पूजा कर मालाशोधन के मन्त्र का विवेचन है। उपांशु आदि जपविधि का प्रतिपादन कर गोमुखी के लक्षण बतलाए गए हैं। मालामन्त्र का विधान एवं प्रतिष्ठित माला से जप की विधि वर्णित है। अन्त में यन्त्र का संस्कार, यन्त्र का स्थापन तथा उस यन्त्र की पूजाविधि का विवेचन है।

द्वादश पटल में पुरश्चरण के स्थान का निर्णय तथा कूर्मचक्र में दीपस्थापन की विधि और पुरश्चरण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रयोगों के अनुसार मृगचर्मादि आसनों का विधान है । जप का लक्षण, मन्त्र एवं देवता में अभेदज्ञानपूर्वक पुरश्चरण करे । मन्त्रस्थान तथा मन्त्रचैतन्य का निरूपण है । योनिमुद्रा एवं मन्त्र-शिखा का वर्णन करके जपयज्ञ की विधि में कुल्लुका आदि दस सङ्कृत का विधान है । मुखशोधन का कथन और निद्रित मन्त्रों का विवेचन प्रस्तुत है ।

त्रयोदश पटल में पुरश्चरण के नियम बतलाए गए हैं। पुरश्चरण का अनुष्ठान ब्राह्मण भोजनान्त होता है। साधक को निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सिद्धि में बाधक है। पुरश्चरण काल में दूध, दही, मूँग, केला, नारियल आदि हविष्यात्र का भोजन करना चाहिए। यहीं पर निषिद्ध शाक का भी विवरण दिया गया है। मधु, ताम्बूल, लहसुन, दिन में भोजन आदि निषिद्ध है।

दूसरों के द्वारा प्रदत्त अन्न से जो धर्म का सञ्चय होता है उसमें अन्न देने वाले को पुण्य का आधा फल प्राप्त हो जाता है। पुरश्ररण काल में छींक आदि आने घर या अभद्र शब्द निकालने पर 'प्राणायाम' रूप प्रायश्चित किया जाता है। बिल्ली, वानर आदि को देख लेने पर आचमन करके जप किया जाता है। इसी संदर्भ में जप के नियम बतलाए गए हैं। एक बस्त्र से मन्त्र का जप न करे और बहुत से बस्त्रों से आच्छादित होकर भी जप न करे। चन्द्रमा एवं नक्षत्र के अनुकूल होने पर जप प्रारम्भ करे। इसी संदर्भ में पुरश्ररण के लिए निषद्ध मास एवं तिथियों का विधान किया गया है। पुरश्ररण के पूर्व नियमों को कहकर स्वप्नमाणव मन्त्र का विधान है। स्वप्न के शुभ एवं अशुभ फल का कथन है जैसे काम्य कर्म करने पर स्वप्न में यदि स्त्री दिखलाई पड़े तो समृद्धि समझना चाहिए। मन को खेद उत्पन्न करने वाले अशुभ स्वप्न होते हैं। दु:स्वप्न की शान्ति के लिए दन्त कान्द्रों से अथवा घृत एवं सिंह मन्त्र से होम कराना चाहिए। पुरश्ररण के लिए नगर आदि से दूर नदी के किनारे स्थान प्रशस्त कहा गया है। वहाँ कुटी का निर्माण करना चाहिए और क्षेत्र को कीलित करके उज्ञास क्षेत्रपालों का पूजन विधि-विधान के अनुसार करना चाहिए।

चतुर्दश पटल में होम आदि का विधान किया गया है। मन्त्रवेता प्राणायाम करके षडक्षन्यास करे। फिर वेदी का चार संस्कार करके यन्त्र बनाए। तब पीठ पर पीठशक्तियों आदि को आसन देकर अग्निमन्त्र से अग्नि स्थापन करे। अग्निमन्त्रोद्धार करके अग्नि की तीन प्रकार को जिह्नाएँ बतलायीं गई है। अग्निदेव का विधिवत् अर्थन करके आठ भैरवों की पूजा करनी चाहिए। खुक् खुचा का संस्कार करके अभिद्योतन संस्कार करना चाहिए। इसी सन्दर्भ में तर्पण द्रव्य की फलश्रुति कहकर अभिष्ठेक का विधान है। विह्नचक्र का निरूपण करके काम्य होम में विह्न को स्थित का वर्णन है। कामना भेद से अग्नि की जिह्नाओं के फल का कथन है। अन्त में होम द्रव्यों के प्रमाण का विधान करके खुवा निर्माण की विधि बतलाई गई है।

पन्द्रहवें पटल में दमनकपूजा एवं पवित्रार्चा का विधान है। वर्षभर की पूजा का फल प्राप्त करने के लिए यह पूजा चैत्र एवं श्रावण मास में की जाती है। चातुर्मास्य के प्रवेश में दमनक पूजा कर देवों को उसका अर्पण नहीं करना चाहिए। दमनक में कामदेव एवं रित की पूजा होती है। भूपुरयुक्त अष्टदल कमल निर्माण कर अथवा स्वनिर्मित मण्डल (सर्वतोषद्रमण्डल) में बाँस के पात्र में रक्खे हुए दमनक को स्थापित कर पूजा की जाती है। 'कामदेवाय विद्महें' आदि कामगायत्री का उद्धार करके दमनक के अधिवासन का वर्णन है।

पवित्राची का उत्तम काल आषाढ मास है, मध्यम श्रावण है और भाइपद अधमकाल है। देवताओं को अपनी-अपनी तिथि में पवित्रारोपण करना प्रशस्त कहा गया है। पवित्रा सोने, चाँदी, ताँबा या कपास सूत्र की बनाई जाती है। यह सूत ब्राह्मणी द्वारा काता गया होना चाहिए। सूत्र को नवगुणित कर १०८ बार मूल गायत्री से उसे अभिमन्त्रित कर बास के पात्र में स्थापित करते हैं। षोडशदल कमल यन्त्र पर आठ रंगों से उसे रंगकर पूजा की जाती है। इस पवित्रा पर ३२ देवों का आवाहन होता है। जयजयकार करते हुए देवता के गले में मूल मन्त्र पढ़कर पवित्रा पहनाने का विधान है। अन्त में आषाद्वी पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा तक सभी के लिए चातुर्मास्य का दिधान किया गया है। इस समय कुछ न कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। देवी भागवत में इस काल को 'यमद्रष्ट्रा' कहा गया है। वैज्ञानिक बात यह है कि इस समय ऋतु परिवर्तन के कारण अधिक से अधिक लोग रोगप्रस्त हो जाते हैं। अत: ब्रह्मचर्य एवं आहार-विहार के नियमों के पालन से साधक स्वस्थ रहता है।

सोलहवें पटल में कुमारी पूजन और शिवा बिल का विधान है। कुमारी साक्षात् योगिनी और पर देवता कही गयी है। कर्म की सिद्धि के लिए साधक को दो से लेकर दस वर्ष तक की कुमारी का पूजन करना चाहिए। अप्राप्त होने पर आगम 3 सोलह वर्ष तक की पुष्परिता कुमारी का पूजन किया जा सकता है। कुमारी पूजन का क्रम और उनके मन्त्र का विधान कुमारियों के आयु के हिसाब से किया गया है। साधक कुमारी को पूजा गृह में ले आवे और विकाण में अन्न की बिल देकर कुमारियों के अन्नों में अक्षत से न्यास करे। उनके पञ्चागन्यास का वर्णन करके वाग्भव (एँ) आदि बीजों के फल कहे गए हैं। उन कुमारियों के दाहिने ओर शिशु गणेश का तथा बटुक भैरव (पाँच वर्ष के बालक) का पूजन करना चाहिए।

इसके बाद कुमारी पूजन, कुमारियों के तान्त्रिक नाम के अनुसार मन्त्र पूर्वक गन्धादि से करना चाहिए। उन सुप्रसन्न कुमारियों के अङ्गों में जया, विजया आदि पचास शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। विघ्न के विनाश के लिए अष्ट भैरव एवं क्षेत्रपाल आदि का पूजन करना चाहिए। फिर अष्ट शक्तियों का एवं त्रिकोण में अनङ्गकुसुमा आदि छह देवियों का पूजन करना चाहिए।

इसके बाद शिवा बिल का वर्णन किया गया है। यह अपने इष्ट देवता की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इससे साधक शिक्तमान होता है। भगवित प्रसाधन स्तोत्र का पाठ करके साधक शिवा को प्रसन्न करता है। बिल तीन प्रकार की कही गई है—सात्विक, राजस एवं तामस। निवृत्ति मार्ग के साधक फल पुष्प आदि से सात्विक बिल देते हैं। यहीं पर महाकाल संहिता के अनुसार बिल देने वाले के उपयुक्त कृष्माण्ड, दुग्ध पिण्ड (खोबा) आदि द्रव्यों का विधान किया गया है। प्रवृत्ति मार्ग वाले साधक के लिए मृग एवं पक्षियों के बिलदान की बात कही गई है। प्राय: यह बिल क्षत्रिय साधकों के लिए ही विहित है। हिंसा न करने का उपदेश भी यहाँ दिया गया है। आठ प्रकार के हत्यारे नरकगामी होते हैं। वेद में पितर देवता और यज्ञ में यद्यपि हिंसा का विधान है किन्तु यज्ञेतर में अहिंसा ही परमधर्म कहा गया है। अन्त में बिलदान की फलश्रुति का कथन है।

सत्रहवें पटल में मन्त्रसिद्धि के उपाय एवं सपर्या का वर्णन है। आमण क्षेपन आदि मन्त्र सिद्धि के सात उपाय बतलाए गए हैं। मन्त्र सिद्धि में कारणभूत मात्रिकाओं से सम्पुटित कर मन्त्र जपना भी अन्य उपाय बतलाया गया है। पुरश्ररण की विधि कहते हुए प्रयोग की तिथियों का विधान किया गया है। यहीं पर पुरश्ररण में बहुत समय न लगे इसलिए प्रशस्त काल चन्द्रवहण और सूर्यवहण का विधान है। यहण के समय शाक्त, शैव, विष्णु या गाणपत्य मन्त्र अब से सिद्ध हो जाते हैं। ब्रहण काल में प्रयोग का विधान कह कर पुरश्ररण का अन्य प्रकार का विधान कहा गया है।

मन्त्र के जप से पुरुष के घर में लक्ष्मी एवं जिह्ना पर सरस्वती एवं हृदय में

लक्ष्मीनारायण का निवास होता है। कण्ठ देश में ब्रह्मा एवं शिव निवास करते हैं। जैसे अग्नि तृण को जला देती हैं वैसे ही शत्रुओं को जलाकर मन्त्र के देवता साधक की रक्षा करते हैं। नारद पाञ्चरात्र एवं तन्त्रशेखर के अनुसार सिद्धि के चिन्हों को बतलाया गया है। पहले तो बहुत विघ्न आते हैं किन्तु बाद में राजा, प्रभु एवं अत्यन्त मानी व्यक्ति भी अनुरोधपूर्वक उनकी प्रार्थना करते हैं। मन्त्र सिद्ध साधक के हृदय में अत्यन्त आनन्दप्रद दृश्यों का एवं अन्तरिक्ष से मधुर गाजे-बाजे की ध्विन तथा कर्पूर आदि की तीक्षण सुगन्ध अनायास ही सूँघता है। स्वयं वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। उत्तम, मध्यम, अध्म भेद से सिद्ध तीन प्रकार की कही गई है।

इसी प्रकार तत्त्वसागर संहिता के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम भेद से पूजा भी तीन प्रकार की कही गई है। वेदार्थों का ज्ञान सात्विक पूजा है। भगवतत्त्व के ज्ञाता तपोनिष्ठ राजर्षि द्वारा की गई पूजा राजसी पूजा है। मूर्खों के द्वारा की जाने वाली पूजा तामसी पूजा होती है। इसके बाद विष्णु के उपचार की विधि एवं उनको समर्पित करने वाले पदार्थों का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य जितना खा सके उतना नैवेद्य जनार्दन को देना चाहिए।

योगिनी तन्त्र के अनुसार निर्माल्य का काल बतलाया गया है। ताम आदि के पात्र बारह वर्ष के बाद निर्माल्य होते हैं। वस्त्र छह मास के बाद और नैवेद्य समर्पित करने के बाद ही निर्माल्य हो जाते हैं। पत्र, पुष्प, फल एवं जल पर्युषित होने पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अनार और बिल्वफल कभी निर्माल्य नहीं होते।

इसके बाद अट्ठारह उपचार, षोडश उपचार, दश उपचार एवं पञ्च उपचार बतलाए गये हैं। शारदातिलक के अनुसार विष्णु एवं शिव के तथा शक्ति के अलग-अलग गन्धाष्टक द्रव्यों का वर्णन है। ज्ञानमालातन्त्र के अनुसार विहित एवं दोषावह पुष्पों का विधान किया गया है। किस वर्ण के पुष्प भगवती को न समर्पित करें और कौन से फल देव यजन के लिए श्रेष्ठ हैं, यह बतलाया गया है। जपा पुष्प पुष्पों में सर्वदेवमय कहा गया है। इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शिव का निवास है।

तुलसी ब्रह्मरूपा एवं सर्वदेवमयी कही गई है। पुष्पों को अधोमुख या ऊर्ध्वमुख चढ़ाने का विधान करके पुष्पों को तोड़ने का काल बतलाया गया है जैसे मध्याह में पुष्प न तोड़े। दूषित धूप न जलावे। मिश्रित तैल का प्रयोग दीप में न करे। फिर दीपदान की विधि बतलाकर प्रदक्षिणा का क्रम बतलाया गया है। त्रिपुरा की त्रिकोण परिक्रमा होती है। मानसिक, कायिक एवं वाचिक भेद से नमन तीन प्रकार का होता है। अन्त में पञ्चाह एवं अष्टाह प्रणाम की विधि

बतलायी गई है।

अट्ठारहवें पटल में प्रायश्चितादि का निरूपण किया गया है। विहित कर्म न करने पर प्रायश्चित किया जाता है। इसी सम्बन्ध में विष्णु के विषय में ३२ अपराधों का विवेचन हैं। इसके प्रायश्चित के लिए दस सहस्र जप का विधान किया गया है। संयोग से शरीर पर पहने हुए कवच के नष्ट हो जाने पर मातृकाओं के पाठ से प्रायश्चित कहा गया है। यन्त्र के नष्ट हो जाने पर उसके पूजन एवं पुन: धारण करने की विधि बतलायों गयी है। पूजा काल में यन्त्र के गिर जाने पर प्रायश्चित बतलाया गया है। माला के नष्ट होने पर सहस्र जप एवं ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। गुरु के क्रोध करने पर स्वयं उपवास कर गुरु की प्रसन्न करे। भगवान् को बिना निवेदन किए हुए भोजन न करे। शालिग्राम का चरणामृत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है।

इसी सन्दर्भ में शालिग्राम के प्रकारों का निर्देश किया गया है। लम्बी सुवर्ण की रेखा के समान आभा वाली बिन्दुत्रय से विभूषित शिला मत्स्य नाम वाली कही गई है जो समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इसके बाद वैष्णवों की द्वादश प्रकार की शुद्धि का निरूपण किया गया है जैसे भगवान के मन्दिर में जाना, उनका चरणोदक एवं निर्माल्य आदि धारण करना । तुलसी ग्रहण करने का दिन इत्यादि का कथन करके ललाट पर तिलक लगाने का विधान बतलाया गया है। लिक्न की परीक्षा सूतसंहिता के अनुसार बतलायी गई है। स्वयंभूलिक, नीलकण्ठ एवं महाकाल आदि गुप्त लिक्नों के चिन्हों को बतलाया गया है। किन-किन अङ्गों में कितने कद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए इसका विधान किया गया है। फिर षोडशोपचार के श्लोक मन्त्रों का विधान है।

उन्नीसवें पटल में मन्त्रों के दोषों एवं उनके शोधन के उपाय आदि का कथन है। मन्त्रों की शुद्धि छह प्रकार के चक्रों से की जाती है। वैष्णवों के लिए तारा चक्र से शुद्धि आवश्यक है। शैवों के लिए कोच्छ-शुद्धि एवं त्रिपुरा मन्त्र में भी तारा चक्र से शुद्धि करनी चाहिए।

पिण्ड मन्त्र, तारा विद्या के मन्त्र में, षडक्षर मन्त्र में, प्रासाद, सूर्य, त्रिपुरा, नारसिंह, मालामन्त्र, वाराहमन्त्र, काममन्त्र, अस्त्रमन्त्र, स्त्री से प्राप्त मन्त्र, वेदमन्त्र एवं रत्न से प्राप्त मन्त्र में कोई दोष नहीं होता । साधक के नाम के आदि वर्ण से मन्त्र के आदि अक्षर पर्यन्त संशोधन करना चाहिये । कुलाकुल भेद का कथन करके मन्त्रशोधन कैसे करना चाहिए यह बतलाया गया है । जैसे पार्थिव वर्णों के वारुण अक्षर मित्र हैं किन्तु आग्नेय अक्षर उनके शनु हैं ।

राशि चक्र से वर्णों को लिखकर मन्त्रों की शुद्धि का वर्णन है। अश्विनी,

भरणी, कृतिका आदि सनाइस नक्षत्रों को लिखकर मन्त्र की शुद्धि की जाती है । इनमें नौ नक्षत्र मानुष हैं, नौ नक्षत्र राक्षस हैं और नौ दिव्य नक्षत्र हैं । इनमें योनि मंत्री से मन्त्र की शुद्धि की जाती हैं । जैसे गौ का शत्रू व्याघ्र है ।

इसके बाद अ क य ह बक्र में मन्त्र की शृद्धि बतलायी गई है। मोलह काष्ट्रक में वर्णों को लिखकर मिद्ध, साध्य आदि में मन्त्र की शृद्धि देखी जाती है। फिर निबन्ध अन्य के अनुमार साध्य, मिद्धि, माध्य-माध्य, माध्य-मृमिद्ध और माध्यारि में मन्त्र को शृद्धि एवं उनके फल का वर्णन है। मुमिद्धारि मन्त्र कुट्म्ब मात्र का नाशक होता है अत मन्त्र का मंशोधन अवश्य करना चाहिए। फिर अकडम चक्र से मन्त्र की शृद्धि बतलायी गयी है। बारह कोफों में नपुसक वर्णों को छोड़कर चार-चार के क्रम में मातृका वर्णों को लिखा जाता है और उसी से मिद्धादि क्रम से गणना की जाती है। अन्य प्रकार से मन्त्रांशक अर्थात् जिस काष्ट में नाम के वर्ण और मन्त्र के वर्ण एकत्र मिले उसमें सिद्ध-साध्यादि का शोधन समझ जाता है।

इसके बाद ऋणधन शोधन चक्र से मन्त्र की शृद्धि बनलायी गई है। ऋणधन बराबर होने पर मन्त्र जप किया जा सकता है किन्तु ऋणी मन्त्र का जाप कदापि न करें। शृन्य शेष होने पर मृत्यु रूप फल होता है अतः ऐसा मन्त्र पर्यन्त वर्णों को लिखा जाता है। तदनन्तर नाम के प्रथम अक्षर से मन्त्र के प्रथम अक्षर से मन्त्र के प्रथम अक्षर तक मशोधन होता है। शारदातिलक के अनुमार अपने अक्षर और अपनी राशि के द्वारा मन्त्र के अनुकृल न होने पर मन्त्र ब्रहण न करें। इसके बाद छित्र, रुद्ध एव पराइमुख आदि मन्त्र के उञ्चास दोबों का वर्णन किया गया है।

बीसवें पटल में दीक्षा विधि एवं वास्तु याग का वर्णन किया गया है। दीक्षा प्रहण का काल निरूपण करके प्रयाग, काशी आदि पुण्य क्षेत्रों में दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया है। सूर्य एवं चन्द्र प्रहण में मन्त्र दीक्षा के लिए तिथि देश काल आदि का विचार आवश्यक नहीं है। समल्कुमार महिना में विभिन्न मामों में प्राप्त दीक्षा ग्रहण का फल बतलाया गया है। आगम कल्पद्रुम के अनुसार विभिन्न नियियों में ग्रहण की गई दीक्षा के फल का निरूपण है जैसे प्रनिपद में प्राप्त दीक्षा ज्ञान का नाश करती है और पञ्चमी निथि में प्राप्त दीक्षा बुद्धि की बढ़ाती है।

तत्त्वसार तन्त्र के अनुसार देवताओं की तिथि का वर्णन है जैसे ब्रह्मा की तिथि पूर्णमासी है और द्वादशी विष्णु की तथा चतुर्दशी शिव की है। इसके बाद विभिन्न वारों में प्राप्त हुई दीक्षा का वारों के अनुसार फल का निरूपण है। इसके बाद अश्विनी आदि नक्षत्रों में ग्रहण की गई दीक्षा के फल का निरूपण है जैसे पञ्चमी निथि में कृतिका एवं द्वादशी में आश्लेषा नक्षत्र लुप्ना निथि है। यह देवनाओं की मी नष्ट कर देने वाली है। इसके बाद दीक्षा के लिए सोलह योग एवं नव, वालव आदि कर्णी का वर्णन है। दीक्षा ग्रहण में चर गशियों न लेकर स्थिर ग्रिश सिद्धिप्रद होती हैं।

इसके बाद वास्तु निरूपण किया गया है। समतल भूमि पर निर्मित गृह सुखकाग्रक होते हैं। ब्रह्मा से लेकर अदिति पर्यन्त तिरपन देवता उस वप्न्नु नामक देवता का वध करके उसके शरीर पर संस्थित है। अतः उनको विना बलि दिये हुए गृहिनिर्माण नहीं करना चाहिए। शारदानिलक के अनुसार चौंसठ कोच्छ का मण्डल बनाकर बलि देनी चाहिए। महाकपिलपञ्चरात्र में वस्तु के श्योर पर स्थित देवताओं के स्थान बनलाएं गए हैं। अतः उन्हीं स्थानो पा बलि मन्त्रों से उन-उन देवताओं को स्थान बनलाएं गए हैं। अतः उन्हीं स्थानो पा बलि मन्त्रों से

देवनाओं के आसम मन्त्र कहकर उन देवनाओं के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जैसे इन्द्र अरूण वर्ण के हैं और आदित्य रक्त वर्ण के हैं। इसके बाद पायस, उरद इत्यादि से विभिन्न देवताओं को बलि देने के लिए इलोक मन्त्रों का विकंचन है। प्रयोगसार के अनुसार विभिन्न दिशाओं के दिकपालों को बलि देने का विधान है। गृहारम्भ एवं गृह शान्ति के लिए वास्तु पूजन आवश्यक है।

मण्डप निर्माण का विधान विधिन्न तन्त्र यन्त्रों के अनुमार बनलाया गया है। दिशाओं के ज्ञान की विधि बतलायी गयी है। गति में चित्रा, स्वानी आदि नक्षत्र से प्राची दिशा का ज्ञान बनलाया गया है। यज्ञ मण्डप में पूर्व दिशा में न्यांध्रेष्ठ का तोरण, दिशाण में गूलर, पश्चिम में पीपल और उत्तर में पाकड़ का नोरण होना चाहिए। इन्हें 'अग्निर्माळे' आदि वेद मन्त्रों से अधिमन्त्रित करना चाहिए। भण्डप को आजो दिशाओं में दिग्पतियों के वर्ग के अनुमार ध्वजाओं का आगेपण करना चाहिए। प्रत्येक द्वार पर कलश रखकर उन पर देवनाओं की पूजा होती है। ध्वजाहीन मन्दिर में या गृह में अमुर पिशाच आदि निवास करना चाहते हैं। किन्तु अग्नि के समान जाज्वल्यमान ध्वजा को देखकर वे उसो प्रकार माग जाने हैं जैसे सूर्य को देखकर अन्धकार। पनाका को लम्बाई-चौड़ाई का वर्णन करके मण्डप या गृह को अलंकृत करने का विधान किया गया है। घर को केले के खम्मे, विधिन्न फलों, दर्पणों एवं पुष्पों से सुशोमित करना चाहिए। इस प्रकार विधिवधानपूर्वक अपने गृह को प्रकाशित रखने से उसमें देवताओं का वास होता है और वास्तु पुरुष को बलि प्रदान करने से भूत पिशाच आदि देवयोनियाँ प्रसन्न हो जाती हैं।

इक्कीसवें पटल में कुण्ड एवं बेदीनिर्माण की विधि बतलायी गई है।

मण्डण के मध्य भाग में वेदी का निर्माण होता है। वेदी पके हुए ईटो में चीकोर बनानी चाहिए। विवाह में समतल वेदी होती है। गाजा के अभिषक में सर्वताभद्रा एवं चतुर्भद्रा वेदी का निर्माण करना चाहिए। वेदी पर ब्राह्मणों के द्वारा पुण्याहवाचन कराकर महलाहुर का रोपण करना चाहिए। यह कार्य यज्ञ के आरम्भ के सात दिन पहले किया जाता है। शारदातिलक के अनुसार परई, पुरवा आदि पात्रों का अकुरारोपण के लिए प्रयोग करना चाहिए। इनकी ऊँचाई सोलह या बारह अंगुल होनी चाहिए। यह पात्र विदेवमय कहे गए हैं। इन पात्रों में खाद, बालू मिट्टी भरकर पश्चिम में चार पण्डिका (हॉट्री) मध्य में शाराव (पर्यई) रखनी चाहिए। बाज वयन के लिए मन्द्र एवं पञ्च वाद्य द्वारा घोष करके महलाचार पूर्वक ब्राह्मणों से आशोर्वाद लेना चाहिए। शारदातन्त्र के अनुसार आहो दिशाओं में १ चत्रका, २ यानि, ३ अर्धचन्द्र, ४ द्रिकोण कुण्ड, ५. वृत्तकृण्ड, ६ षट्कोण, ७ पद्म एवं ८ अष्टकोण कुण्डों का निर्मण करना चाहिए। अन्त में कृण्ड के फल्टो का चर्णत तथा उन्हें बनाने की विधि कुण्डिमिट्स तन्त्र के अनुसार ब्रतलायी गई है।

बाइसवें पटल में मर्वतांचद्र मण्डल बनाने की विधि अत्यन्त विस्तार के माथ कही गई है। इसके बाद पीठ रचना का विधान और उनके रंग एवं स्थान का वर्णन है। इन रगा के प्रयोग से देवता सन्तुष्ट होते हैं। शास्दातिलक के अनुसार नवनाथ मण्डल बनाने की विधि कही गई है।

तेइसवें पटल में दीक्षाविधि कही गयी है। मन्त्र शब्द में 'म' का अर्थ मनन है और 'ब' का अर्थ बन्धन से ब्राण है। इसलिए मन्त्रदोक्षा दी जाती है। दीक्षा तीन प्रकार की है—१. आणवी, २ शान्त्रेयी तथा ३ शाम्भवी दीक्षा। आणवी दीक्षा के बाग्ह भेद और उनके लक्षणों का वर्णन है।

दिव्य ज्ञान प्रदान कर पापों का क्षय करने के कारण इसे दीक्षा नाम से अभिहित किया जाता है। यह दीक्षा १ क्रियावती, २ वर्णमयी, ३ कलात्पा-दीक्षा और ४. वेधमयी भेद से चार प्रकार की है। शिष्य के विभिन्न अङ्गों में न्यास आदि करके क्रियावती दीक्षा की विधि का विस्तृत विवेचन है।

चौबीसवें पटल में कियावती दीक्षा के प्रसङ्ग में कुण्ड के अट्ठाग्ह संस्कार का वर्णन है। अपने अङ्गो में अग्नि का उपस्थान, उनकी सप्त जिह्नाओं का न्याम एवं अग्नि की जातवेद आदि अष्टमृर्तियों का न्यास कर उन्हें मानसिक आसन देने का विधान है। फिर 'अग्नये स्विष्कृते स्वाहा' आदि मन्त्रों से आचार्य होम करे। वस्तुत इष्ट्रदेवता के मुख में अग्नि के मुखों का अन्तर्भाव होने से एकीकरण किया जाता है। फिर अग्नि, देवता एवं आत्मा इन तीन का नाडीसन्धान (एकीकरण) किया जाता है। फिर अग्नि के अङ्गदेवता एवं उनके

परिवार के अर्चन एवं होम का वर्णन है।

शिष्य को पञ्चगव्य पिलाकर आचार्य दक्षिण द्वार से यज्ञ मण्डप में लाते हैं। फिर मन्त्राध्वा, तन्त्राध्वा, वणीध्वा (= ये तीन शब्दगत है), भ्वनाध्वा, तन्त्राध्वा एवं कलाध्वा (ये तीन अर्थगत है)—इन छह तन्त्री का गृरु शोध्वन करते हैं। इस प्रकार शिष्य में आत्मचैताय का गृरु नियोजन करे। मन्त्र प्रदान के बाद गृरु तीन (२४१०२१०४) शलाका से देवा से प्रार्थना करते हैं

### ॐ कारुण्यनिलये देवि सर्वसम्पत्तिसंश्रये। शरण्यवत्सले मातः कृपामस्मिन् शिशौ कुरु ॥

क्रियावनी दीक्षा के बाद वर्णान्मिका दीक्षा का विधान किया गया है। मानुका वर्ण प्रकृति एव पुरुष रूप है। अन आचार्य शिष्य के शर्मर में मन्त्र क वर्णों को स्थापित करते हैं। शिष्य के शर्मर में मन्त्र वर्णों को विजीन कर देने में उसका शरीर देवस्य हो जाता है।

फिर कलावनी दीक्षा का विधान किया गया है। निर्वान आदि पहुंच कलाएँ समस्त भूनों की शक्तियाँ हैं। अने उन कलाओं को आचार्य शिष्य के पञ्चभूनमय शरीर का भदन कर उसमें प्रविष्ट करा देत हैं।

वेधमयी दीक्षा में आचार्य कुण्डिलिनी का ध्यान कर शिष्य के स्वृम्ता के मध्य परिशव पर्यन्त बड्डल आदि कमलों में मृलाधार से लेकर आजाचक तक वर्णों का वेध करते हैं इस दिन्य वेध से संयुक्त होकर शिष्य मवज्ञ हाकर माधान् 'शिव' हो बाता है।

दीक्षा प्राप्त शिष्य को सिद्धि के लिए सदैव सदाचार का पालन करना होता है। अपने समस्त द्रव्य का आधा गुरु को दक्षिणा रूप ये प्रदान करें।

पच्चीसवें पटल में बद्कर्म १ शान्ति, २ वश्य, ३ स्तम्मन, ४ विद्रेष, ५ उत्त्वाटन एवं ६ मारण—इन कर्मों के लक्षण एवं देवता आदि कहे गए हैं। बद्कर्म आदि का साधन मन्त्र सिद्धि के लिए विशिष्ट ऋतुओं में ही किया जाता है। बद्कर्मों की दिशाएँ भी निश्चित हैं। अत उन निश्चित दिशाओं में मुख करके जप किया जाता है। शान्ति कार्य के लिए शुक्लपस की बुध युक्त दिनीया, देवयुक्त तृतीया तथा गुरुयुक्त पञ्चमी प्राह्म हैं हेमना अनु का वर्ण धवल है और ये अवस्था में वृद्ध है। अतः शान्ति कर्म के लिए हेमना ऋतु उपयुक्त है। पृष्टि कर्म के लिए गुरुवार प्रशास्त कहा गया है। पद्मासन, स्विन्तकासन आदि आसनों का बदकर्मों के लिए विधान किया गया है। शान्त्यादि कर्मों में प्रयन, विदर्भ आदि छह का विन्यास कहा जाता है। पञ्च महाभूता के अर्धचन्द्र के समान जल का मण्डल होता है जो कि शान्ति कर्म में प्रशास्त है। जब चन्द्र (इडा)

नाड़ी जल या भूमि तत्त्व का उटय हो उस समय शान्ति या पौष्टिक कर्म करना चाहिए। नासिका से वायु का परिक्षण करके षट्कर्म किए जाते हैं। इसी सन्दर्भ में षट्कर्मों की पाश पर्म आदि छह मृद्रण्एँ कही गई हैं। चन्द्र वर्णों को छोड़कर भूनलिपियों का (वर्ण) प्रयोग करना चाहिए। जैसे मलिलात्मक वर्णों का प्रयोग शान्तिक पौष्टिक एवं आकर्षण कर्मों में करना चाहिए। नम, स्वाहा आदि षटकर्मों की जातियों का विधान किया गया है। विध्न विनाश तथा ग्रहकृत दोष के निवारण के लिए है एट् का प्रयोग होता है।

षट्कर्मों में भूतीदय (स्वरोदय) का विचार आवश्यक है। दोनो नामापुटो से प्राणवायु के सञ्चार से जल तन्च का उदय होता है। इसी समय शान्ति-कर्म करना चाहिए। प्राय शान्ति-कर्म का काल प्रात उपयुक्त है।

षट्कर्म में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न द्रव्यों एवं माला विशेष का कथन है। शुभ कार्य के लिए १०८ मणियों की माला होती हैं। शान्ति एवं पृष्टि आदि कर्मों में वॉप होकर हवन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के लिए उनकी मख्या का उल्लेख भी कर्मान्सार किया गया है। चन्दन, गोगंचन आदि द्रव्य तथा दुर्वा या मोर पख की लेखनी का विधान है। शान्ति क्में में यन्त्र भोजपत्र पर लिखना चाहिए। अन्त में षटकर्मी के स्थानों का निर्देश भी किया गया है।

ख्यीमवें पटल में विभिन्न मुद्राओं का विवेचन हैं। इसके प्रदर्शन से देवना प्रसन्न होते हैं। एक ही मुणी से निर्मित विविधाकार की मृद्राएँ यन देवी की हिर्मित करनी हैं। अन इन्हें मृद्रा कहा जाना है। बिना दीक्षा लिए मुद्रा का निर्माण नहीं करना चाहिए। अदीक्षित साधक यदि मुद्रा का निर्माण करना है तो वह शीध ही दरिंद्र हो जाता है।

अर्चन, जपकाल, ध्यान एवं काम्य कर्मों के समय तत्तत्मुद्रा का प्रयोग होता है. जैसे तीर्यावाहन में अकुश मुद्रा दिखलाई जाती है और रक्षा कार्य में कुन्त मुद्रा का प्रयाग होना है। इस प्रकार मन्त्र्य मुद्रा तक बारह मुद्रा के लक्षण कहें गए हैं। फिर देवना के आवाहन में प्रयुक्त होने वाली नौ मुद्राओं का विवेचन है।

विष्णु की उन्नीस मुद्राएँ, गणेश की सात मुद्राएँ बताकर वारमव (ऐ) आदि बीजों की मुद्राओं का कथन है । बोडशोपचार में प्रयुक्त होने बाली धूप, दीप, गन्य एवं नैवेद्य आदि मुद्राओं का विवेचन है ।

सत्ताइसवें पटल में मुक्तात्मा होने वाली 'योगचर्या' का विधान है। योग के विना कुण्डली का उत्थान सम्भव नहीं है। कुण्डलिनी के सुप्त रहने से मन्त्र, यन्त्र या यजन कर्म में सिद्धि नहीं होती। अत साधक को नित्य योगाध्यास करना चाहिए।

- १ 'मन्त्रयोग' आध्यन्तर एव बाह्य रूप से दो प्रकार की हैं ॥ आध्यन्तर योग के अध्यास के लिए सृष्मा विचित्रा आदि नाहियों का ज्ञान आवश्यक है। इन नाहियों पर विभिन्न देवा का निवास है। मृजाधार में स्वयम्भू लिङ्क है। यहाँ काम बीज (क्ली) का निवास है। कामकला बीज ई, फिर बिन्दू एवं नाद की स्थिति है। महस्त्रार के ऊपर स्रवित होने वाली अमृत धारा से षट्चक्र के देवताओं का तर्पण कर योगा साधक जीवन्मुक्त हो जाता है।
- २ कृष्णद्वेपायन व्यास आदि ने लययोग से सिद्धि प्राप्त की यी नवचक्री में आत्मा लय ही **लययोग है**।
- जब प्राण अपानवृति को खीचकर स्युप्ता मार्ग से ब्रह्मरन्ध्र गगनाम्भोज।
   में वह विराजमान होत लगता है तो उस 'राजधोग' कहा जाता है।
- ४ हत्योग दो प्रकार का है १ मत्स्येन्द्रनाथ अर्गद याणियो द्वारा तथा २ मृकण्डु पुरादि के द्वारा की गई सम्धना हाआ का अर्थ सृग्ये हैं और उकार का अर्थ चन्द्रमा है। जब दोनों ही नाड़ी समान हाती है तब हत कहा जाता है। यह साधक को मृक्ति प्रदान करती है।

योग के छह अङ्ग १ आमन, २ प्राणायाम, ३ प्रत्याहार ४ धारणा, ५ ध्यान और ६ समाधि हैं। इनका वर्णन करके शगर का स्थिरता के लिए महामुद्दा, नभोमुद्रा उद्ग्रहीयान जालन्धा एवं मृलवन्ध का विवेचन किया गया है। विश्व की हद्द्री (= पृष्ठवन्ध) को अत्यन्त कट्टा करने की दण्ड धारण कहा जाता है। यम, नियम आदि आठ योग के अङ्ग है और अहिमा सन्य आदि दम 'यम' कहे गए हैं। प्राणायाम की अवस्था चतृष्ट्य की विवेचन कर प्रत्याहार एवं धारणा को बतलाया गया है। धारणा के पाच प्रकार है। ये पञ्चभृतात्मक है। अपने चैतन्य को जागृत रखकर आत्मा में देवता का ध्यान होता है। यह मन को निश्चल कर देता है। इस प्रकार ध्यान योग से साधक निष्कल (मायागहित) हो जाता है और हम मन्त्र का जप कर योगी परमात्मा में लीन हो जाता है।

अट्ठाइसवें पटल में योगी की चर्या का विवेचन है। योगी भू आदि मान सृक्ष्म धारणाओं को शिर पर धारण करता है। जिसके फलस्वरूप रूप, रम, गन्ध, स्पर्श आदि को त्याग कर शब्द ब्रह्म रूप आकाशतन्त्र में प्रवेश करना है। मानसी धारणा से मृक्ष्म में, सृक्ष्म से बुद्धि में और बुद्धि को भी त्याग कर वह परम पद प्राप्त कर लेता है।

अन्त में भगवती अरुणा से कल्याण की कामना की गई है

हठयोग समीक्षा—'आगमरहस्य' में स्वगेदय का परिज्ञान कर ही बट्कर्म में प्रवृत्त होने की चर्चा की गई हैं । इसके लिए और शरीर शुद्धि के लिए 'हठयोग' को मूल अवधारणा का ज्ञान अन्यावश्यक है

हरयोग का प्रतिपादन घेरण्डाचार्यकृत घेरण्डसहिता और हरयोग-प्रतीपिका (आत्मणमकृत) इन दो ग्रन्थों में सविस्तर हुआ है। मत्स्येन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ का हरयोग का प्रमुख अन्चार्य माना गया है। शैव सम्प्रदाय, नाथ सम्प्रदाय एवं बौद्ध योगाचार सम्प्रदाय में हर्योग की साधना पर बल दिया गया है।

गोरक्षनाथ कृत मिद्धिमिद्धान्त पद्धति मे हतुयोग का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है—

#### हकारः कीर्तितः सूर्यः ठकारश्चद्र उच्यते । सूर्याचन्द्रमसोयोंगाद् हठयोगो निगचते ॥

अर्थात् ह — मूर्यनाडी (दाहिनी नामिका) और ठ = चन्द्रनाडी (बाँयी नामिका) से बहने वाले श्वासवाय् के ऐक्य को ही 'हरुयोग' कहते हैं । यह क्रिया अत्यन्त कष्टमाध्य कही गयी है ।

पातकृष्ठ याग शास्त्र के समान हट्योग शास्त्र के भी विशिष्ट परिभाषिक शब्द हैं । यहाँ धेरण्डसहिता के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषिक शब्दों का विकरण प्रस्तुत है, जिससे हट्यांग का स्वरूप अशतः स्पष्ट हो जाएगा ।

शोधनकर्म — १ धीती, २ बस्ति, ३. नेति, ४. नौली, ५. ब्राटक और ६ कपालपाति । इन क्रियाओं को शोधनक्रिया या षट्क्रिया कहते हैं ।

धौति—चार प्रकार—अन्तर्घौति, दन्तर्घौति, हृद्धौति और मूलशोधन । अन्तर्घौति—चार प्रकार—वात्यसार, वारिसार, वहिसार और बहिष्कृत (या प्रकालन) ।

दत्तधौति—चार प्रकार—दन्तमृल, जिह्नामृल, कर्णरन्ध्र और कपालरन्ध्र । इद्धौति—नीन प्रकार—दण्ड, वमन और वस्त्र ।

बस्ति—दी प्रकार—जल और शुक्ल ।

कपालभाति - तीन प्रकार - वातक्रम, व्युत्क्रम और शीनक्रम ।

इस प्रकार 'षटकर्मी के छह प्रकार में से तीन के तो प्रकार है। किन्तु नेति, नौली और बाटक के प्रकार नहीं है। इस षट् क्रियाओं से घटशुद्धि (अर्थात् शरीर की निर्मलता) होती है और वह सब प्रकार के रोगों से तथा कफ, वात, पित्त के दोषों से मुक्त होता है। जठरागिन प्रदीप्त होती है।

आसनों के सम्बन्ध में कहा है कि उनसे शरीर में दृढ़ता आती है। 'आसनानि समस्तानि यावन्तों जीवजन्तवः' सृष्टि में जितने भी जीवजन्तु हैं,

उनकी शरीगवस्था के अनुसार अप्यन हो सकते हैं । उनमें चौरामी आमन करने थोग्य है और उनमें भी अधोर्किंग्जन बनीम आमन उनम माने जात है—

मिद्धं पद्यं तथा भद्रं मुक्तं वद्यं च स्वस्तिकम् ।

सिहं च गोपुखं वीरं धनुरासनमेव च ॥

मृतं गुप्तं तथा मत्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च ।

गोरक्षं पश्चिमोन्तानम् उन्कटं सङ्कटं तथा ॥

मयूरं कुक्तुकुटं कुमं तथा चोत्तानकूर्मकम् ।

उत्तानमण्डुक वृक्षं मण्डुकं गरुडं वृषम् ॥

शलभं मकरम् उष्ट्रं भुजङ्गं योगमासनम् ।

हात्रिंशदासनानि तु मत्यें सिद्धिप्रदानि च ॥

इनमें सिद्ध, पदा, भद्र, मुक्त, बज्ज, स्वस्तिक, सिंह, मृत, उग्र, गोरक्ष, मकर और भूतङ्ग इन बारह आसनों के विशेष लाम बनलाये गए है

१ पदा, भद्र, स्वस्तिक, सिंह और भ्वाद्र आसन व्याधिनाशक कहे गए हैं। २ सका और भ्वाद्र आसन देहरिनवर्धक है । ३ पदा, स्वस्तिक और उन्न आसन महत्तिद्विदायक है और ४ सिद्ध मुक्त, बच्च, उन्न और गोरक्ष आसन सिद्धिदायक बतलाये गए हैं।

मुद्रा (कुल प्रकार २०) महायद्र नेभंभुद्रा उद्दियान बन्ध, जालन्ध्रम बन्ध, मृत्रबन्ध, महाबन्ध महावध खेचमी, विपर्गतकरणी योजि वज्रालि, शक्तिचालिनी, तदामी, माण्ड्की, शास्त्रवी, पार्थिवी-धारणा, आस्भमी धारणा, आस्त्रेयी-धारणा, वायवी-धारणा, आकाशी-धारणा, आश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और मुजंगिनी।

मुप्त कृण्डलिनी शक्ति को जायत् करने के हेतु मुद्राओं की साधना आवश्यक मानी गई है।

#### तस्मात् सर्वप्रयन्तेन प्रबोधयितुमीश्वरीम् । ब्रह्मरन्द्रमुखे सुप्तां मुद्राध्यासं समाचरेत् ॥

हत्योग में कृण्डिकिनी शिक्त की उत्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। कि बहुना कृण्डिकिनी की उत्थापन ही इस योग की उद्दिष्ट प्रयोजन है। कृण्डिकिनी के उत्थान से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति और व्याधि तथा मृत्यु की विनाश होता है।

'प्रत्याहार' से धीरता की प्राप्ति होती है । चञ्चल स्वभाव के कारण बाहर घटकने वाले मन की आत्माधिमुख करता ही प्रत्याहार' कहलाता है

प्राणायाम से लाघव प्राप्त होता है । वर्षा और ग्रीष्म ऋनु मे प्राणायाम नही

करना चाहिए तथा रसका प्रायम्भ नाडीशृद्धि होने पर ही करना चाहिये । नाडीशृद्धि के लिय समन् प्राणायाम आवश्यक होने हैं । समनु के तीन प्रकार होते हैं—निर्मनु वातसार धीनि का अपर नाम हैं । प्राणायाम में कुम्भक क्रिया का विशेष महन्व होता है कुम्भक के आठ प्रकार—

> महितः भूर्यभेदश उज्जयी शीतली तथा। पश्चिका भ्रामरी पूर्व्छा केवली चाष्टकुम्पकाः॥ खेचरत्वं रोगनाशाः शक्तिबोधस्तथोन्मनी। आनन्दो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत्॥

प्राणायाम की मिद्धता के तीन लक्षण होते हैं । प्रथम लक्षण शर्मर पर पर्मोनी आना । द्वितीय लक्षण—मेरुकम्प और तृतीय लक्षण है भूमित्याग अर्थात् शरम का भूमि से ऊपर उटना यह प्राणायाम की उत्तम सिद्धता का लक्षण है ।

खेचरन्त्र, रोगनाश, शक्तिबोध तथा उन्मनी से चिन में आनन्द होता है । यह प्राणायम की फलश्रुति है ।

इस शास्त्र मे शर्गास्थ्य वायु के दम प्रकार—'स्थान और क्रिया' भेद मे माने जाते हैं ।

हृदयस्थान मे प्राण । गुदस्थान मे अपान । नाभिस्थान मे समान । कण्डस्थान मे उदान । व्यान मर्व शरीर मे व्याप्त होता है । इन पाँच वायुओं के अतिरिक्त, नाग = चैनन्यदायक, कूर्म = निमंषणकारक, कृकल = क्षुधातृषाकारक, देवदन = जृम्मा (जम्मई) कारक और धनञ्जय = शब्दकारक होता है ।

ध्यान का फल है 'आत्ममाक्षात्कार' । ध्यान के तीन प्रकार (१) स्थूल-ध्यान—हदयस्थान में इष्ट देवना की मूर्नि का ध्यान । (२) उसीनिर्मयध्यान— इसके दो प्रकार होने हैं । (अ) मृन्यधारचक्र के स्थान में प्रदीपकितकाकृति ब्रह्म ध्यान (आ) भूमध्यस्थान में ज्वान्यवलीयुक्त प्रणवाकार का ध्यान (३) सूक्ष्म-ध्यान—शाम्भवी मुद्रा के साथ नेवरस्थ में राजमार्गस्थान पर विहार करनी हुई कुण्डलिनी का ध्यान । हत्योग के शास्त्रकार सृक्ष्मध्यान का सर्वोत्कृष्ट महत्त्व बतलाते हैं ।

राजयोग के समान ही हत्योग का भी अन्तिम अङ्ग 'समाधि' है। 'घटात् भिन्नं मनः कृत्वा ऐक्यं कुर्यात् परात्मिन।' अर्थात् मन को शरीर से पृथक् कर परमात्मा में स्थिर रखना यह समाधि का एक अध्यास है, तथा 'सिक्चदानन्द-रूपोऽहम्' यह धारणा रखना दूसरा अध्यास है। हत्योग की षडङ्ग साधना की परिणति समाधि की साधना में होती है। घेरण्डमहिता के अनुसार शाम्भवी खेचरी, प्रामरी और योनिमुद्रा की तथा स्थूलध्यान की साधना से समाधि मुख का लाभ साधक को होता है।

शास्त्रवीपृद्धा में 'ध्यानयांग समाधि' की साधना से टिय स्पादर्शन की आनन्द मिलना है खेखरी मुद्धा में 'नादयांग समाधि की साधना से दिये शब्द के श्रवण का आनन्द मिलना है खोनिपृद्धा से ल्ययोग समाधि' की साधना से दिये स्पाद्धांचनद का अनुभव आना है। इस प्रकार दिये शब्द स्पाद्धांद के अनुभव को समाधि स्पाद करों है इसके आन्धिन धान्त्र प्राप्त स्पादि (स्वकीये हृदये ध्यायेद् इष्टदेवस्वरूपकम्) और राज्याग्यमाधि (मृद्धांकुम्पकेन धुवोरनारे आत्मिन मनसो लयः) मिल्हकर समाधि के हार प्रवार माने जाने हैं हिट्यांग की सम्पूर्ण माधना किया अधिकार मार्गदर्शक गृह के आदेशानुसार ही करना आवश्यक है अन्यथा विपर्गन परिणाम ही सकते हैं। अर्थन् शरण शृद्ध न होकर मृत्यु पी सम्भव है।

आगमरहस्य के उद्देश्य - जो मनुष्य अन्छा या बग काम्य कर्म करता है मन्त उमका शबु बन जाता है। इयांन्य काम्य कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

तन्त्रों में यह षटकर्म विषयासक चिन वालों के लिये प्रकारित किया गया है जो प्रथम पूर्वाचार्यों द्वारा भी कहा गया है। किन्तु काम्य कर्म कर्दाप शुभावह मही होता । काम्य कर्म में प्रमक्त होने वाले साधकों को बेवल उतना ही फल प्राप्त होता है। किन्तु निष्काम देव पूजा कर्म करने वाले को समस्त अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं।

तन्त्रका में प्रत्येक मन्त्र के प्रयोगा का मृखाप्ति के लिय कहा है। किन्तु उत्तम माधक को उस आर्यान का त्यांग का निकाम दृष्टि से देवता का समरण करना चित्रं । वेंद्र से कर्म, उपासना और ज्ञान तीन कण्ड कहे गये हैं। जिसमें दो काण्ड साधन कहे गये हैं। तीसग ज्ञानकाण्ड साध्य है। इसलिये वैदिक गीति से शुद्ध अन्त करण से देवता की कर्म और उपासना रूप दो साधन करे। ऐसा करने से उत्तम ज्ञान रूप साध्य अवस्य प्रण्त हो जायेगा.

यह चेननात्मक जांव क्षार्य कारण सहात हाथ शारोग में प्रविष्ठ हो गया है। वह सम्पूर्ण ब्रह्म ही है। इस प्रकार सम्बन्ध साधक ज्ञान प्राप्त कर जीवन्मुक हो जाता है। समुख्य देह प्राप्त का जा देवता की उपासना कर समार से मुक्त नहीं होता, वह महापापी है। इसिल्य उत्तम समुख्यों के लिये और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये, सत्कर्म से देवता की उपासना द्वारा कामादि शबुओं का नाशपूर्वक मतत यत्न करते रहना चाहिये।

यहाँ तक प्रन्य में आये हुए विषयों का विवेचन किया गया, अब **तान्त्रिक** सिद्धि के विषय में एक सत्य घटना का वर्णन प्रस्तुत है—

# विषयानुक्रमणिका

| प्रथम: पटल:                | 6-30 | पञ्चासन् प्रयादकलाः        |      |
|----------------------------|------|----------------------------|------|
| सृष्टिनिरूपणम्             | ۶    | नामामुन्यनिनीमानि च        | 3 8  |
| मङ्गलाचरणम्                | 2    | मन्त्राणाम् अस्तीयीयात्मकत |      |
| अथ बिन्दुम्पिः             | 2 5  | नेषां प्रबोधकाल            | 3 &  |
| तस्य चैन-यात्मकन्तम्       | 8.8  | तृतीयः पटलः 3              | 80-5 |
| तस्य कृण्डलीस्पेण प्राणि   | रहे  | देहनिरूपणम्                | 36   |
| <b>ॉ</b> स्थिन             | 2.5  | मोहपाशिवरूपणम्             | 88   |
| प्रकृतिपुरुषविवेचनम्       | 13   | पञ्चपर्ववर्णनम्            | ¥Ę   |
| शिवनन्बानि (३६)            | 2.   | आसा स्थान स्वरूपञ्च        | 88   |
| वैष्णवनन्यामि (३२)         | १६   | स्नायुम्मन्त्रगनिरूपणम्    | 86   |
| मैत्रनन्यानि (२४)          | १६   | पञ्चपहाभृतस्य गुणवर्णनम्   | 40   |
| प्रकृतिनच्चानि (१०)        | १६   | षद्कोशविवरणम्              | 43   |
| विपदतन्त्वानि (७)          | १६   | गर्भस्थ जीवस्य स्थिति      |      |
| अथ नादसृष्टिकम             | १६   | निरूपणम्                   | 4 &  |
| बीजसृष्टिकम                | 26   | गर्भजननसम्बद               | 46   |
| कुण्डलिनीमिरूपणम्          | १९   | पुंग्बीनपुसकव्यक्ति        | 49   |
| शब्दब्रह्ममयीकुणइ ठिमी     |      | अवस्थाभेदा,                | Ęo   |
| विधानम्                    | 25   | देहान्तरापसिः              | 5.0  |
|                            | 6-30 | मानुष्यदेहकथनम्            | 6.5  |
| वर्णव्यक्तिकथनम्           | 3 8  | सङ्गदोषकवनम्               | 63   |
| स्वराणां स्थितिस्थानानि    | 3.5  | आयु ययव्यवस्था             | Ę¥   |
| वर्णाना शिवशानिसयत्वम्     | 35   | पोहर्व भववर्णनम्           | ξξ.  |
| वर्णाना भृतात्मकत्वम्      | 33   | विद्याः अविद्याःभद्कःथनम्  | 98   |
| मातृकावर्णाना सोममूर्याचन- |      | उपासनाप्रवृति              | 60   |
| भेद.                       | 9.9  | पक्तिलक्षणम्               | ७३   |

| ,                               |     |                               |       |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------|
| शरणायतलक्षणम्                   | 188 | ग्रहणकाले मन्त्रनियमः         | 90    |
| शरण्यलक्षणम्                    | 98  | दीक्षायां कालविचाराभावः       | 38    |
| चतुर्थः पटलः ७५-१               | 00  | सूतकादौ पूजादिनियमः           | 99    |
| वळग्रहणादिनिरूपणम्              | ७५  | पञ्चमः पटलः १०१-१             | 43    |
| दीक्षाप्रवृत्तिः                | ७५  | गुर्वाचारनिरूपणम्             | १०१   |
| दीशाशब्दार्थ-                   | ७६  | श्रीगुरुपूजाक्रमः             | १०२   |
| अदीक्षितकर्मन <u>ै</u> क्फल्यम् | ७६  | श्रीगुरुसमीपे सदाचारादि       |       |
| गुरुं विना जपनैष्फल्यम्         | 96  |                               | १०५   |
| गुरुशन्दार्थः                   | 50  | बन्धः पटलः ११४-1              | 18.R  |
| गुरुलक्षणम्                     | 50  | गुर्वाचारादि पुम्मकृत्योरभेद- | •     |
| निन्दाशिष्यरुक्षणम्             | 199 | <u> पावनान्तकथनम्</u>         | 558   |
| गुरुपरीक्षानियमः .              | 60  | ,                             | 668   |
| गुरुकरणे नियम:                  | 20  | ब्रह्मणः साकारत्ववर्णनम्      | ११५   |
| दोक्षणे पितुरनधिकारः            | 60  | पुंत्रकृत्योरभेदभावना         | \$\$0 |
| मातुः गुरुत्वे आशस्त्यम्        | 45  | प्रकृतिशब्दार्थः              | ११८   |
| स्त्रीगुरुलक्षणम्               | 62  | विद्याक्रमस्तत्र दशविद्याः    | 853   |
| स्वप्नलक्षमन्त्रग्रहणविधिः      | 63  | विद्यानां भैरवाः              | \$ 58 |
| गुरोरभावे मन्त्रप्रहणम्         | 68  | १. विद्याप्रादुर्भावे         |       |
| देशभेदेन गुरुप्राधान्यम्        | 5.8 | कालीप्रादुर्भावः              | १२५   |
| समाम्नः श्रीगुरोर्निषेयः        | 64  | २. सुन्दरीप्रादुर्पावः        | 170   |
| दीक्षाफलम्                      | 스틱  | ३, ताराप्रादुर्मावः           | \$ 50 |
| दीक्षाधिकारिकथनम्               | ८६  | ताराया अङ्गभेदाः              | \$56  |
| शूद्रदीक्षायां विवेकः           | 60  | ४. छित्रमस्ताप्रादुर्भावः     | 530   |
| वर्णपरत्वेन मन्त्रनियमः         | 66  | क्षित्राङ्गभेदाः              | \$35  |
| वर्णपरत्वे बीजदाने नियमः        | 68  | ५. चोहशोत्रादुर्भावः          | 535   |
| शुद्धिरहितमन्त्राः              | 68  | बोडशी-अङ्गभेदाः               | 638   |
| सिद्धविद्याकथनम्                | 90  | ६. बगलामुखी-प्रादुर्मावः      | \$38  |
| गुप्तदीक्षाविधिः                | 9 8 |                               | 538   |
| मन्त्रलेखनपत्राणि कथनम्         | 98  |                               | \$36  |
| मन्त्रमाधकयोरैक्यकरणम्          | 94  |                               | १३७   |
| दीक्षायां शुद्धकालः             | 94  |                               | 630   |
| दीक्षायां शोधने दोषः            | 919 | उच्छिष्टमातङ्गीप्रादुर्गावः;  | \$ 30 |
|                                 |     |                               |       |

|       | मातङ्गी अङ्गभंदा                                                                                                                                                                                                                                    | 636                                     | पृथ्वीप्रणासमन्त्र                                                                                                                                                                                       | १७२                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       | सिद्धमानङ्गीभेदा.                                                                                                                                                                                                                                   | १३९                                     | शीचकर्म                                                                                                                                                                                                  | १७३                                                                |
|       | ९ भुवनेश्वरीप्रादुर्भाव                                                                                                                                                                                                                             | 280                                     | अष्टमः पटलः १७४                                                                                                                                                                                          | -668                                                               |
|       | भुवनेशी अङ्गभेदा                                                                                                                                                                                                                                    | 280                                     | स्नानादिकर्मीनरूपणम्                                                                                                                                                                                     | 936                                                                |
|       | १० धूमावतीप्राद्भीव                                                                                                                                                                                                                                 | १४१                                     | दन्तधावनविधि                                                                                                                                                                                             | 8 38                                                               |
|       | गणशप्राद्धांव                                                                                                                                                                                                                                       | 9.88                                    | म्नानिक्रया आन्तम्                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|       | पुंप्रकृत्योगभेदवाक्यम्                                                                                                                                                                                                                             | १४१                                     | बाह्या च                                                                                                                                                                                                 | १७५                                                                |
|       | प्रकृतिसेवाप्राधान्यम्                                                                                                                                                                                                                              | 185                                     | देवमनुख्यपितृतर्पणम्                                                                                                                                                                                     | 233                                                                |
|       | देव्या भुक्तिमुक्तिप्रदत्वम्                                                                                                                                                                                                                        | 183                                     | <b>शैत्रवैष्णवयोग्निलकार्वाध</b>                                                                                                                                                                         | 994                                                                |
| सप्ता | मः पटलः १४५-                                                                                                                                                                                                                                        | 803                                     | तान्त्रिकीसन्ध्याकथनम्                                                                                                                                                                                   | 868                                                                |
|       | प्रातःकृत्यादि शौचान्तकर्म                                                                                                                                                                                                                          |                                         | मूर्यार्घविधि                                                                                                                                                                                            | 869                                                                |
|       | निरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                            | 264                                     | शैवाचमनकथनम्                                                                                                                                                                                             | 860                                                                |
|       | प्रात कृत्यम्                                                                                                                                                                                                                                       | 180                                     | द्वारपालपूजनम्                                                                                                                                                                                           | 890                                                                |
|       | बाह्यमुहूर्तकथनम्                                                                                                                                                                                                                                   | 884                                     | पूजागृहप्रवेशोनगमासमादि                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|       | मन्त्रस्तानम्                                                                                                                                                                                                                                       | \$88                                    | विधि:                                                                                                                                                                                                    | 888                                                                |
|       | स्नानपूर्वकृत्यम्                                                                                                                                                                                                                                   | 989                                     | मुदर्शनमन्त्रकथनम्                                                                                                                                                                                       | 263                                                                |
|       | मानसपृजाक्रम                                                                                                                                                                                                                                        | १४७                                     | नवमः पटलः १९५                                                                                                                                                                                            | - 233                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|       | सर्वसामान्यपादुकामन्त्र                                                                                                                                                                                                                             | 386                                     | पूजाक्रमविद्यानम्                                                                                                                                                                                        | 800                                                                |
|       | श्रीगुरुस्तोत्रम्                                                                                                                                                                                                                                   | 286                                     | <b>पूजाक्रमविद्यानम्</b><br>भूनशृद्धि                                                                                                                                                                    | १९७                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इडादिनाडीस्वरूपम्<br>षद्चक्रीनरूपणम्                                                                                                                                                                                           | 266                                     | भूतश्द्धि                                                                                                                                                                                                | 286                                                                |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इंडादिनाडीस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                             | 5.R6<br>5.89                            | भूतश्रृद्धिः<br>प्राणप्रतिस्त्राविधिः                                                                                                                                                                    | 29%                                                                |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इडादिनाडीस्वरूपम्<br>षद्चक्रीनरूपणम्                                                                                                                                                                                           | 5 R G<br>5 R G                          | भूनशृद्धिः<br>प्राणप्रनिन्हाविधिः<br>प्राणप्रनिन्हामन्त्रः                                                                                                                                               | १९७<br>१९८<br>१९९                                                  |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इडादिनाडीस्वरूपम्<br>षद्चक्रीनरूपणम्<br>षद्चक्रपदानामूर्ध्वमुख्लम्                                                                                                                                                             | \$48<br>\$40<br>\$86<br>\$80            | भूनशृद्धिः<br>प्राणप्रनिष्ठाविधिः<br>प्राणप्रनिष्ठामन्त्रः<br>षडङ्गन्यासकथनम्                                                                                                                            | \$ 9 0<br>\$ 9 0<br>\$ 9 0<br>\$ 9 0                               |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इडादिनाडीस्वरूपम्<br>षट्चक्रिनरूपणम्<br>षट्चक्रपदानामूर्ध्वम्ग्क्त्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रे पञ्चभूतस्थिनि<br>कुण्डलिनीध्यानम्                                                                                                | \$48<br>\$40<br>\$40<br>\$40            | भूतशृद्धिः<br>प्राणप्रतिष्ठाविधिः<br>प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः<br>षडङ्गन्यासकथनम्<br>प्राणश्चरीमन्त्रोद्धार                                                                                                  | \$ 9 0<br>\$ 9 0<br>\$ 9 0<br>\$ 9 0<br>\$ 9 0<br>\$ 9 0           |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इडादिनाडीस्वरूपम्<br>षट्चक्रिनरूपणम्<br>षट्चक्रपदानामूर्ध्वम्स्क्त्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रे पञ्चभूतस्थिति<br>कुण्डलित्रिध्यानम्<br>समारयात्रा प्रार्थनामन्त्राः                                                              | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | मृतश्द्धिः<br>प्राणप्रतिष्ठाविधिः<br>प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः<br>षडङ्गन्यासकथनम्<br>प्राणश्चर्यमन्त्रोद्धार<br>अर्घ्यस्थापनम्                                                                               | 295<br>996<br>999<br>909<br>909                                    |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इडादिनाडीस्वरूपम्<br>षट्चक्रिनरूपणम्<br>षट्चक्रपदानामूर्ध्वम्ग्क्त्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रे पञ्चभूतस्थिनि<br>कुण्डलिनीध्यानम्                                                                                                | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | मृतश्द्धिः<br>प्राणप्रतिष्ठाविधिः<br>प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः<br>षडङ्गन्यासकथनम्<br>प्राणश्चर्यमन्त्रोद्धार<br>अर्घ्यस्थापनम्<br>प्रस्वन्दश्चणम्                                                            | 295<br>296<br>202<br>202<br>202                                    |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इदादिनादीस्वरूपम्<br>षद्चक्रपिक्षानामूर्ध्वम्ग्वत्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रं पञ्चभूतस्थिति<br>कुण्डलिनीस्यानम्<br>समारयात्रा प्रार्थनामन्त्राः<br>अजपा गायपीक्रमः                                                              | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | मृतश्द्धिः<br>प्राणप्रतिष्ठाविधिः<br>प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः<br>षडङ्गन्यासकथनम्<br>प्राणश्चर्यमन्त्रोद्धारः<br>अर्घ्यस्थापनम्<br>प्रारवन्दशणम्<br>अन्तर्यागक्रम                                            | 295<br>296<br>202<br>202<br>203<br>203                             |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इदादिनादीस्वरूपम्<br>षट्चक्रिनिरूपणम्<br>षट्चक्रपदानामूर्ध्वम्ग्क्त्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रे पञ्चभूतस्थिति<br>कुण्डिलिनीस्यानम्<br>समारयात्रा प्रार्थनामन्त्राः<br>अजपा गायपीक्रमः<br>अजपामन्त्रीद्धारः                      | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | मृतश्द्धि<br>प्राणप्रतिष्ठाविधिः<br>प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः<br>षडद्गन्यासकथनम्<br>प्राणश्चर्यमन्त्रोद्धार<br>अर्घ्यस्थापनम्<br>प्राग्वन्त्रश्चणम्<br>अन्तर्यागक्रम<br>पीतृपूजा                             | 290<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इदादिनादीस्वरूपम्<br>षट्चक्रपिक्षानामूर्ध्वम्ग्वत्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रे पञ्चभूतस्थिति<br>कुण्डिलिनीस्थानम्<br>समारयात्रा प्रार्थनामन्त्राः<br>अजपा गायपीक्रमः<br>अजपामन्त्रोद्धारः<br>श्रध्यादिकथनम्<br>अजपामन्त्रस्थानम् | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | मृतगृद्धिः प्राणप्रतिष्ठाविधिः प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः षडद्गन्यासकथनम् प्राणश्चर्यासन्त्रोद्धारः अर्ध्यस्थापनम् प्रस्वलक्षणम् अन्तर्थाप्रक्रमः पीठपूजा                                                     | 290<br>290<br>202<br>202<br>203<br>203<br>203                      |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इदादिनाद्दीस्वरूपम्<br>षद्चक्रपद्यानामूर्ध्वम्ख्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रे पञ्चभूतस्थिति<br>कुण्डलिनाध्यानम्<br>समारयात्रा प्रार्थनामन्त्राः<br>अजपा गायपीक्रमः<br>अजपामन्त्रोद्धारः<br>ऋष्यादिकथनम्<br>अजपामन्त्रध्यानम्      | 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | मृतगृद्धिः प्राणप्रतिष्ठाविधिः प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः षडङ्गन्यासकथनम् प्राणश्चरीमन्त्रोद्धारः अर्ध्यस्थापनम् प्राखन्दशणम् अन्तर्थागृक्रमः पीतृपूजाः प्रतिमापृजानिथमः पञ्चायननव्यवस्थाः                    | 290<br>290<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| 1     | श्रीगुरुस्तोत्रम्<br>इदादिनादीस्वरूपम्<br>षट्चक्रपिक्षानामूर्ध्वम्ग्वत्वम्<br>भावयोगः<br>षट्चक्रे पञ्चभूतस्थिति<br>कुण्डिलिनीस्थानम्<br>समारयात्रा प्रार्थनामन्त्राः<br>अजपा गायपीक्रमः<br>अजपामन्त्रोद्धारः<br>श्रध्यादिकथनम्<br>अजपामन्त्रस्थानम् | 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | मृतगृद्धिः प्राणप्रतिष्ठाविधिः प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः षडङ्गन्यासकथनम् प्राणश्चरीमन्त्रोद्धार अर्घ्यस्थापनम् प्राग्वन्त्रक्षणम् अन्तर्यागृक्षमः पीतृपृजाः प्रतिमापृजातिथमः पञ्चायतनव्यवस्थाः उपचारमन्त्रां | 290<br>990<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900 |

|    | स्मिमित्येऽपि विशेषः        | 550 | ऋष्यादिन्याम                 | 248   |
|----|-----------------------------|-----|------------------------------|-------|
|    | दिक्पतिमन्त्रोद्धार         | २२१ | ऋष्याद्यमार्व तत्कल्पना      | 244   |
|    | दिक्पालमुद्रा               | २२३ | षडब्रकरणस्य प्रयोजनम्        | २५६   |
|    | धूपादिमन्त्रा,              | २२३ | अङ्गन्यासविधानम्             | 2 + 3 |
|    | दीपदानविधि                  | 558 | विष्णवाद्यह्ममुद्राकथनम्     | 206   |
|    | नैवेद्यविधि,                | २२४ | विद्यान्याम                  | 346   |
|    | प्राणादि-पञ्चमुद्रा         | २२६ | षड्काभावे षड्क्रकल्यना       | 249   |
|    | वैश्वदेवक्रम                | २२७ | एकादशः यटलः २६१-             | 906   |
|    | देवानामुच्छिष्टभोजिन        | 256 | मालायत्रयत्रसंस्कार-         |       |
|    | देवानां प्रदक्षिणा          | 556 | कथनम्                        | २६१   |
|    | ब्रह्मर्पणमन्त्र            | 230 | मन्त्रदार्षानवृत्यर्थं योनि- |       |
|    | पञ्चपूजाप्रकारकथनम्         | 535 | मुद्राकथनम्                  | १३१   |
| दश | पः पटलः २३४-                | 260 | मन्त्राणां दशसस्काराः        | २६२   |
|    | न्यासकथनम्                  | २३४ | मन्त्रशोधनप्रकारविधानम्      | २६३   |
|    | न्यासानां माहात्म्यम्       | २३४ | जननयन्त्रविधानम्             | २६८   |
|    | भृतशुद्धिन्यास.             | 234 | मालासम्कारकथनम्              | २६९   |
|    | मातृकान्यासस्तद्विधिश्च     | 298 | १. वर्णमालाकचनम्             | २७०   |
|    | अन्तर्मातृकान्यासः          | २३९ | २ करमालाविधानम्              | २७२   |
|    | बहिर्मातृकान्यामः           | 739 | ३ अक्षमालानिरूपणम्           | २७५   |
|    | आश्रमपरत्वे सृष्ट्यादिक्रमः | 580 | देवविशेषेमणिमालाकथनम्        | २७६   |
|    | मानृकाभेदा-                 | 585 | मालासंस्कारकालविशेष-         |       |
|    | काम्यमानृका                 | 585 | निरूपणम्                     | २७७   |
|    | जिमध् <u>चिधानम्</u>        | 583 | मालाग्रयनप्रकारकथनम्         | 239   |
|    | दशविधमानृकान्यास            | 583 | अक्षे मुखपुन्छलक्षणम्        | 350   |
|    | प्राणायामविधिः              | 588 | मालाप्रतिछाविधानम्           | 208   |
|    | उपासनाभेदेन मातृका,         | 580 | पञ्चगव्यविधि                 | 263   |
|    | श्रीकण्ठादिमानृकान्याम-     |     | मालाशोधनमन्त्रकथनम्          | 263   |
|    | कथनम्                       | २४६ | जपविधितरूपणम्                | 263   |
|    | केशवर्षिमातृकान्यासकथनम्    | 286 | मोमुखीलक्षणकथनम्             | 578   |
|    | गणेशमानृकाकथनम्             | २४९ | मालामन्त्री,                 | 268   |
|    | कलामातृकान्यासकथनम्         | २५२ | प्रनिष्ठितमालाजपविधि-        |       |
|    | मातृकापीठनामानि             | २५३ | कथनम्                        | 264   |
|    |                             |     |                              |       |

| यन्त्रसंस्कारकथनम्                                                                                                                                                                                                               | 258                                                                | निद्रितयन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| यन्त्रस्थापनविधिकवनम्                                                                                                                                                                                                            | 268                                                                | त्रयोदशः पटलः ३४१-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| यन्त्रसंस्कारकथनम्                                                                                                                                                                                                               | २९६                                                                | अब पुरश्चरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 388                                                      |
| यन्त्रपूजाविधिकवनम्                                                                                                                                                                                                              | 286                                                                | अय वर्ज्याणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.83                                                     |
| हादशः पटलः ३०                                                                                                                                                                                                                    | 5-380                                                              | पुरहरणे जपनियमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 384                                                      |
| पुरश्चरणविधावामनजप-                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | पुरश्ररणकालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SAE                                                      |
| सङ्गेतकधनम्                                                                                                                                                                                                                      | 305                                                                | पुरहरणपूर्वनियमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388                                                      |
| पुरश्ररणस्थानविधानम्                                                                                                                                                                                                             | ३०२                                                                | स्यप्नमाणवयस्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340                                                      |
| कूर्मनके दीपस्थानविधानः                                                                                                                                                                                                          | 308                                                                | स्वप्नस्य शुमाशुभफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 348                                                      |
| <b>उपायान्तरकथनम्</b>                                                                                                                                                                                                            | 305                                                                | दु:स्वप्नशान्युपाय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344                                                      |
| पुरक्षरणे आसननिकपणम्                                                                                                                                                                                                             | 908                                                                | क्षेत्रपालस्य भेदकचनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340                                                      |
| विभिन्नासनप्रयोगफलकथन                                                                                                                                                                                                            | म् ३१०                                                             | क्षेत्रपालपूजननिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 346                                                      |
| कर्मभेदकथनम्                                                                                                                                                                                                                     | 352                                                                | क्षेत्रपालध्यानकचनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349                                                      |
| जपरम्भणकथनम्                                                                                                                                                                                                                     | 326                                                                | सेत्रपालप्रार्थना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 355                                                      |
| मन्बदेवतयोरभेदज्ञानकथनः                                                                                                                                                                                                          | 2388                                                               | क्षेत्रपालापसर्पणमन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 352                                                      |
| मन्त्रस्यानकवनम्                                                                                                                                                                                                                 | \$50                                                               | प्रतिज्ञासङ्कल्पकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 358                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| चैतन्यस्य क्रमकथनम्                                                                                                                                                                                                              | 325                                                                | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 808                                                      |
| योनिमुदाकथनम्                                                                                                                                                                                                                    | 322<br>322                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥• ?                                                     |
| योनिम्द्राकथनम्<br>मन्त्रशिखानिरूपणम्                                                                                                                                                                                            | 355                                                                | चतुर्दशः घटलः ३६७-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| योनिमुदाकथनम्                                                                                                                                                                                                                    | 355                                                                | चतुर्दशः घटलः ३६७-<br>होमादिविद्यानकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६७<br>३६९                                               |
| योनिम्द्राकथनम्<br>मन्त्रशिखानिरूपणम्                                                                                                                                                                                            | 355                                                                | भार्दशः घटलः ३६७-<br>होमादिविद्यानकथनम्<br>अग्निस्थापनप्रयोगकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३६७                                                      |
| योनिम्द्राकथनम्<br>मन्त्रशिखानिरूपणम्<br>जपयज्ञविधौ सङ्गेतदशक-                                                                                                                                                                   | 355                                                                | भार्दशः घटलः ३६७-<br>होमादिविधानकथनम्<br>अग्निस्थापनप्रयोगकथनम्<br>नवार्णमन्त्रोद्धारः                                                                                                                                                                                                                                                                              | 035<br>935<br>005                                        |
| योनिम्दाकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयज्ञविधौ सङ्गेतदशक-<br>विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम्                                                                                                                              | 358<br>358                                                         | भार्दशः घटलः ३६७-<br>होमादिविधानकथनम्<br>अग्निस्थापनप्रयोगकथनम्<br>नवार्णमञ्जोद्धारः<br>अग्निमन्त्रोद्धारः                                                                                                                                                                                                                                                          | 00¢                                                      |
| योनिम्द्राकथनम् मन्त्रशिखानिकपणम् जपयज्ञविधौ सङ्गेतदशक-<br>विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम्                                                                                                              | 354<br>354<br>354                                                  | भार्दशः घटलः १९७- होमादिविधानकथनम् आंग्नस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमन्त्रोद्धारः अग्निमन्त्रोद्धारः स्रुक्सुचासंस्कारकथनम् अभिव्योगनादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रव्यक्षन्ध्रुतिविधानम्                                                                                                                                                                                      | \$ 5 3 5 9 5 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9               |
| योनिम्द्राकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयज्ञविधौ सङ्गेतदशक-<br>विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकचनम्                                                                                             | 3 ? X<br>3 ? X<br>3 ? X<br>3 ? X                                   | जार्दशः घटलः १९७- होमादिविधानकथनम् आग्नस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमन्त्रोद्धारः आग्निमन्त्रोद्धारः सुक्सुचासंस्कारकथनम् अधियोननादिसंस्कारकथनम्                                                                                                                                                                                                                         | 255<br>935<br>905<br>905<br>905<br>905<br>305            |
| योनिम्द्राकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयक्रविधौ सङ्गेतदशक- विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकचनम् ५. निर्वाणकथनम्                                                                                | 328<br>328<br>328<br>329<br>329<br>329                             | भार्दशः घटलः १९७- होमादिविधानकथनम् आंग्नस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमन्त्रोद्धारः अग्निमन्त्रोद्धारः स्रुक्सुचासंस्कारकथनम् अभिव्योगनादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रव्यक्षन्ध्रुतिविधानम्                                                                                                                                                                                      | 00 \$ 00 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$          |
| योनिम्दाकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयक्रविधौ सङ्गेतदशक- विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकचनम् ५. निर्वाणकथनम् ६. चैतन्यकथनम्                                                                   | 328<br>328<br>328<br>329<br>329<br>329                             | भार्दशः घटलः १९७- होमादिविधानकथनम् आंग्नस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमन्त्रोद्धारः अग्निमन्त्रोद्धारः स्रुक्सुचासंस्कारकथनम् आंध्याननादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रच्यफल्अ्त्रिविधानम् अभिवेकविधानम्                                                                                                                                                                           | 00 \$ 00 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$ 90 \$          |
| योनिम्द्राकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयक्रविधौ सङ्गेतदशक- विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकचनम् ५. निर्वाणकथनम् ६. वैतन्यकथनम् ७. नवाङ्गनम्                                                    | 328<br>328<br>328<br>329<br>329<br>329<br>329                      | कार्दशः घटलः ३६७- होमादिविधानकथनम् अग्निस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमन्त्रोद्धारः आग्निसन्द्रोद्धारः खुक्खुचासंस्कारकथनम् अभिग्नेत्रनादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रव्यफलश्रुनिविधानम् होसकर्मप्यशक्तानां अपविधानम् विद्यक्रविधानम्                                                                                                                                            | 25 5 90 6 90 6 90 6 90 6 90 6 90 6 90 6 9                |
| योनिम्द्राकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयक्रविधौ सङ्गेनदशक- विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकथनम् ५. निर्वाणकथनम् ६. जैतन्यकथनम् ७. नवाङ्गनम् ७. नवाङ्गनम्                                       | 328<br>328<br>328<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329               | होमादिविधानकथनम् अग्निस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमञ्जोद्धारः आग्निस्ञोद्धारः अग्निस्ञोद्धारः सुक्सुचासंस्कारकथनम् अभिग्नेत्वादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रव्यफलश्रुनिविधानम् होसकर्मप्यशक्तानां अपविधानम् विद्यक्रविधानम् विद्यक्रविधानम् विद्यक्रविधानम्                                                                                                                    | 636<br>936<br>906<br>906<br>306<br>306<br>306<br>308     |
| योनिम्द्राकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयक्रविधौ सङ्गेनदशक- विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकथनम् ५. निर्वाणकथनम् ६. चैतन्यकथनम् ७. नवाङ्गनम् ७. नवाङ्गनम् ७. नवाङ्गनम्                          | 328<br>328<br>324<br>326<br>326<br>326<br>326<br>327<br>328        | कार्दशः घटलः ३६७- होमादिविधानकथनम् अग्निस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमन्त्रोद्धारः आग्निसन्द्रोद्धारः खुक्खुचासंस्कारकथनम् अभिग्नेत्रनादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रव्यफलश्रुनिविधानम् होसकर्मप्यशक्तानां अपविधानम् विद्यक्रविधानम्                                                                                                                                            | \$ 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                 |
| योनिम्दाकधनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयक्रविधौ सङ्गेतदशक- विधानम् १. सृतकद्वयकधनम् २. कुल्लुकाकधनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकधनम् ५. निर्वाणकधनम् ६. वैतन्यकधनम् ७. नवाङ्गनम् ८. वासनाकधनम् ९. मन्ततत्त्वविवेचनम् १०. सामरस्यकधनम् | 328<br>328<br>328<br>329<br>329<br>329<br>329<br>328<br>328<br>328 | होमादिविधानकथनम् अग्निस्थापनप्रयोगकथनम् नवार्णमञ्जोद्धारः आग्निस्ञोद्धारः अग्निस्ञोद्धारः सुक्सुचासंस्कारकथनम् अभिग्नेत्वादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रव्यफलश्रुनिविधानम् होसकर्मप्यशक्तानां अपविधानम् विद्यक्रविधानम् विद्यक्रविधानम् विद्यक्रविधानम्                                                                                                                    | \$ 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                 |
| योनिम्द्राकथनम् मन्त्रशिखानिरूपणम् जपयक्रविधौ सङ्गेनदशक- विधानम् १. सृतकद्वयकथनम् २. कुल्लुकाकथनम् ३. सेतुविधानम् ४. महासेतुकथनम् ५. निर्वाणकथनम् ६. चैतन्यकथनम् ७. नवाङ्गनम् ७. नवाङ्गनम् ७. नवाङ्गनम्                          | 328<br>328<br>328<br>329<br>329<br>329<br>329<br>328<br>328<br>328 | होमादिविधानकथनम् अग्निस्यापनप्रयोगकथनम् नवार्णमन्त्रोद्धारः आग्निस्नोद्धारः आग्निस्नोद्धारः सुक्सुचासंस्कारकथनम् अधिद्योगनादिसंस्कारकथनम् तर्पणद्रव्यफन्ध्रभृतिविधानम् होसकर्मप्यशक्तानां अपविधानम् विद्यक्रविधानम् | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

|    | हामद्रव्याणा प्रमाणविधानम्    | \$68    | सप्तदशः पटलः ४४०-        |            |
|----|-------------------------------|---------|--------------------------|------------|
|    | स्वधारणनियमः                  | 386     | सपर्याक बनम्             | XX.        |
|    | ख् <b>र</b> िनमीणकथनम्        | 800     | मन्त्रसिद्धेरुपायाः      | A.R.o.     |
|    | आज्यस्थाली-प्रणीताप्रीक्षण्यी |         | मन्त्रसिद्धेः कारणान्तर- |            |
|    | लक्षणम्                       | 805     | कथनम्                    | XX5        |
| धक | दश: घटल: ४०३-                 | 298     | प्रकारान्तरेण पुरश्चरण-  |            |
|    | दयनकपूजापवित्रार्था-          |         | कथनम्                    | AAA        |
|    | विधानम्                       | Ro3     | अय सिद्धिचहानि           | ARE        |
|    | दमनकपृजायाःकालविधानम्         | Ros.    | पूजोपचारकथनम्            | X40        |
|    | कागमन्त्रा गतिमन्त्रश्च       | 808     | विष्णुपूजविधिन रूपणम्    | 848        |
|    | कामगायत्रीकथनम्               | 805     | अच निर्माल्यकालकथनम्     | 845        |
|    | पवित्राचीकवनम्                | 806     | अष्टादर्गापचाराः         | 844        |
|    | पवित्रा प्रार्थनामन्त्रकथनम्  | 255     | गन्धाष्टककयनम्           | 846        |
|    | देवार्चनिविचिनह्रपणम्         | X1X     | देवसामान्यधूर्पानरूपणम्  | RES        |
| मो | इश: घटल: ४१७                  | P & X - | दीपदानविषयकनियमकथनम्     | ४६५        |
|    | कुमारीयूजर्नावधानम्           | 810     | प्रदक्षिणानियमकवनम्      | YEE        |
|    | क्यारीपुजाक्रमकथनम्           | 888     | नमनप्रकारकयनम्           | REG        |
|    | पञ्चाद्गन्यासकथनम्            | *23     | देवानां प्रीतिकचनम्      | 758        |
|    | बीजानां फलकथनम् ।             | 855     | अष्टादशः पटलः ४६९        | -864       |
|    | क्मारीपूजनप्रकारकथनम्         | 858     | प्रावशितादिकवनम्         | REG        |
|    | जयकालिस्तुतिकयनम्             | ४२६     | निविद्धाधरणम्            | 886        |
|    | अद्य शिवाबलि:                 | 885     | विष्णो: द्वात्रिंशदपराध- |            |
|    | भगवतोत्रसादनस्तोत्रम्         | YRR     | कथनम्                    | 800        |
|    | कर्मसार्कासरत्यर्थ            |         | धृतकवचनाशप्रायश्चितम्    | 805        |
|    | बलिविधानम्                    | X3 \$   | यमाशप्रायश्चित्तम्       | 805        |
|    | निवृतिमार्गनिष्ठामां          |         | पूजाकाले यन्त्रपतन-      |            |
|    | बलिविधानम्                    | 838     | <b>प्राय</b> िक्तम्      | 803        |
|    | प्रवृत्तिमार्गनिष्ठानां       |         | जपकाले मालापतनम्         | <b>¥03</b> |
|    | बलिविधानम्                    | A\$3    |                          | 808        |
|    | अविधाने दोषकवनम्              | X3X     | अनिवेदिनमोजने            |            |
|    | <b>अ</b> ल्प्टिनप्रयोगकचनम्   | 834     |                          | 8 98       |
|    | बलिदानफलश्रुतिकयनम्           | ¥\$2    | शिवनैवेद्यमोजनफलम्       | ¥94        |
|    | -                             |         |                          |            |

| [ARITHMAN AND AND            |           |                                              | Cat La |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------|
| विष्णुपादोदकधारणम्           | 8         | ७६ मन्त्रदोषोपशान्तिकथनः                     |        |
| विप्रपादोदकधारणम्            | 8.        | O.C.   Tarrey                                |        |
| <u>शालग्रामशिलालक्षणाः</u>   | . 8t      | 4400                                         | 29-460 |
| वैष्णवानां द्वादशण्डि        | 86        | didinitional of of                           | 438    |
| नुलसीयहणे विशेष              |           | distriction of well with                     | 420    |
| वैष्णवितलके नियम             | RC        |                                              | 438    |
| वार्णालङ्गपर्गक्षणम्         | 86        | २ दीक्षायां तिथिफलम्                         | 432    |
| भस्मधारणविधि<br>-            | 86        | ३ दीक्षायां वातफल्डम्                        | 433    |
|                              | 80        | ६ नक्षत्रफलम्                                |        |
| रुद्राक्षधारणविधि            | 86        |                                              | 864    |
| वित्वपत्रग्रहणविधि           | 89        |                                              | 434    |
| अस्मिन्त्रप्रायश्चित्तम्     | 89:       |                                              | 나는다    |
| वैद्यावानां द्वादशगृद्धि-    | ,         |                                              | 434    |
| कथनम                         | 860       | लग्नशुद्धिः                                  | 43६    |
| एकोनविंगाः पटलः ४०           | 000       | नायाचा वास्तुवचार                            | 438    |
| पन्त्रदोषशोधनादिक <b>ध</b> न |           | 3                                            | 433    |
| कुलाकुलस्य भेदक्षनम्         | ,         | 36"                                          | 480    |
| प्रज्ञाणको                   | 866       | वास्तुशरीरस्थदेवस्थिति-                      | 488    |
| मन्त्रशोधने कुलाकुल-च        | क्रम् ५०० | अथ तेवां बलियन्त्राः                         | *      |
| राशिचक्रम्                   | 402       | अणिमादीना ध्यानम्                            | 485    |
| ताराचक्रम्                   | 403       | आसनमन्त्रोद्धार                              | 483    |
| नक्षत्रशोधनचक्रम्            | 408       | उक्तदेवानां स्वरूपकवनम्                      | ARR    |
| योनिमीत्रीकथनम्              | 404       | गानिकार्याना स्वक्रपक्षसम्                   | 488    |
| नक्षत्रचक्रम्                | 404       | <u>मण्डपनिर्माणकथनम्</u>                     | 443    |
| अकथहचक्रम्                   | 405       | दिकसाधनम्                                    | 449    |
| अकडमचक्रम्                   |           | रात्रौ प्राचीसाधनम् .                        | 480    |
| प्रकायन्तरेण                 | 463       | अय नोरणम्                                    | 480    |
| मन्त्राशककथनम्               |           | मण्डपे कलशस्यापनम्                           | 463    |
| मत्राशंकचक्रम्               | ५१४       | ध्वजारोपणम्                                  | 483    |
|                              | 4 60      | ध्वजालक्षणम्                                 |        |
| ऋणः धनशोधनकधनम्              | पश्य      | मण्डपालङ्काणाम्                              | 484    |
| ऋणधनशोधनचक्रम्               | ५१६       | Traction -                                   | 466    |
| <b>ऋणिधनोफलश्रुतिकयनम्</b>   | 486       | प्रकावशः पटलः ५६८-<br>कुण्डस्यण्डिलादिरस्रना | 404    |
| मन्त्रशाधनचक्रम्             | 488       | ववस्याप्डलादरबना                             |        |
| मन्त्रे पञ्चाशद्दोवा.        | 458       | विधानम्                                      | 486    |
|                              |           | ৰলিব্ৰআগি                                    | 466    |
|                              |           |                                              |        |

| चतुरसक्णडमानम्         | 469   | आणवीदीक्षाप्रकारकयनम्      |            |
|------------------------|-------|----------------------------|------------|
|                        |       |                            | 619        |
|                        | * C E | शिवहस्तल्डस्रगम्           | 670        |
| २ यानिकुण्डम्          | 466   | र्दाक्षाणब्दव्युन्पनि      | 655        |
| ३ वृत्रार्थकुण्डम्     | * 6 3 | सम्प्रद्यम्यागा            |            |
| ४. त्र्यसिक्णडम्       | 663   | दीसाक्रमकथनम्              | ६२२        |
| ५ वृत्तकुण्डम्         | 466   | क्रियावतीदीक्षाप्रयोग      | ६२३        |
| ६ षडस्रकुण्डम्         | 466   | विकिंगकथनम्                | ६२४        |
| <b>७ पद्मकुण्डम्</b>   | 268   | कलशशब्दन्युन्पन            | ६३६        |
| ८ अष्टासकुण्डम्        | 400   | नवरत्नानि                  | ६३७        |
| अय खानलक्षणं           |       | प्राणप्रतिस्ताव्युन्यनि    | 636        |
| कण्डलक्षणञ्ज           | 600   | प्राणप्रतिष्ठायन्त्राद्धार | E 3 9      |
| अध मेखना               | 493   | चतुर्विशः पटलः ६५०         |            |
| नेमिलक्षणम्            | 693   | दीक्षाकथनम्                | E40        |
| अय नामि                | 484   | १ क्रियावनीदीक्षाकथनम्     | 840        |
| नाललक्षणम्, तन्मानञ्च  | ६९३   | क्ण्डसम्कार्णाध            | ENO        |
| योजिलक्षणम्            | 483   | अग्निसम्कार                | E 4 9      |
| वास्तोरङ्गनिर्णय       | Ęee   | नाडीयन्धानम्               | £49        |
| कुण्डावयवकथनम्         | 800   | होमानन्तरकृत्यम्           | ६५९        |
| कुण्डामां न्यूनाधिक्ये |       | अध्वाकयनम्                 | EEO        |
| दोषकथनम्               | Eog   | अग्नेरुद्वासनमन्त्र-       | <b>EE3</b> |
| द्वाविंश: पटल: ६०६     | -695  | होमदक्षिणाकथनम्            | 559        |
| मण्डलरचनाकथनम्         | €0E   | २ वर्णात्मिकादीक्षाकवनम्   | <b>EE9</b> |
| सर्वतोभद्रमण्डलम्      | EOE   | ३. कलावतीदीक्षाकथनम्       |            |
| मण्डलस्त्रानद्रव्याणि  | 680   | ४ वेधमयीदीक्षाकथनम्        |            |
| मण्डलान्तरम्           | E ? 3 | मदाचारकथनम्                |            |
|                        | 888   | पञ्चविंशः पटलः ६८०-        |            |
| त्रयोविंश: पटल: ६१७    |       | बट्कर्मनिरूपणम्            |            |
| दीक्षाविधिनिरूपणम्     | 629   | षट्कर्मदेवताः              | ६८१        |
| मन्त्रशब्दव्युत्पनिः   |       | देवतावणाः                  | 668        |
| १. आणवीदीक्षाकथनम्     | 8.26  | षट्कर्मसु ऋतव.             |            |
| २. शाक्तेयीदीक्षाकथनम् | E 9 9 | कर्मसु दिश                 | 5/3        |
| ३. शाम्भवीदीक्षाकथनम्  |       | षट्कर्मम् तिषयः            | £ 6 2      |
| C. C. Sandalana        | 461   | पर्माननु ।तथपः             | ६८३        |

| आसनानि                     | 623  | ४. तत्त्वमुद्राकवनम्       | 680  |
|----------------------------|------|----------------------------|------|
| कर्ममु विन्यासाः           | 828  | ५. कालकर्णीमुद्राकथनम्     | ७१०  |
| योग: पल्लबश्च              | 824  | वहित्राकार मुद्रा          | 980  |
| मण्डलानि                   | 666  | ६. अस्त्रमुद्राकथनम्       | ७११  |
| मुद्रा:                    | 666  | ७. वासुदेवमुद्राकथनम्      | ७११  |
| पृथिव्यादिपञ्चमूतानुगतं    | KB . | ८. मातृकान्यासमुद्रालक्षण  |      |
| वर्णविभागचक्रम्            | 546  | कथनम्                      | 990  |
| चन्द्रवर्णाः               | 223  | ९. कूर्ममुद्राकथनम्        | 985  |
| भूतोदय:                    | 690  | १०. त्रिखण्डामुद्राक्रयनम् | 690  |
| समिधः                      | 698  | ११. गालिनीमुद्राकषनम्      | 690  |
| माला:                      | 593  | १२. मत्स्यमुद्राकथनम्      | 636  |
| अग्नि:                     | 885  | आवाहनीमुद्राकयनम्          | 880  |
| विप्रभोजननियमः             | 898  | स्यापनीमुद्राकथनम्         | ७१४  |
| लेखनद्रव्यम्               | 884  | सिवधापनीमुद्राकवनम्        | 1984 |
| लेखनी                      | 694  | सन्निरोधिनीमुद्राकयनम्     | 1984 |
| आधार:                      | ६९६  | सुमुखीकरणीमुद्राकचनम्      | ७१५  |
| कुण्डानि                   | 696  | सकलीकरणीमुद्राकचनम्        | ७१५  |
| सुक्सुवौ                   | ६९७  | अवगुण्ठनीमुद्राकथनम्       | 490  |
| भक्ष्यम्                   | ६९७  | धेनुमुद्राकथनम्            | 490  |
| तर्पणपात्रं द्रव्यं च      | 592  | महामुद्राकथनम्             | ७१५  |
| षट्कर्मस्यानकथनम्          | 586  | नमस्कृतीमुद्राकथनम्        | 684  |
| पुत्तलीप्रयोगे ध्यानकथनम्  | 800  | लेलिहामुद्राकथनम्          | 450  |
| प्राणात्मयन्त्रकयनम्       | 600  | गन्ध-धृप-दीपमुद्राकवनम्    | ७१६  |
| प्राणप्रतिष्ठाक्रमः        | 900  | <b>ज्ञानमुद्राक</b> थनम्   | ७१६  |
| पुत्तलीकरणे विशेष:         | ७०६  | प्राणादिमुद्राकथनम्        | ७१६  |
| साध्यर्क्षवृक्षाः          | 100  | <b>ग्रासमुद्राकथनम्</b>    | ७१७  |
| <b>ब्</b> विंशः पटलः ७०८-  | -0X0 | शिवस्य दशमुद्राकवनम्       | ७१७  |
| मुद्राकावनम्               | 300  | १. लिभागुद्राकयनम्         | 390  |
| मुद्राशब्दव्युत्पत्तिकथनम् | 300  | २. योनिमुद्राकधनम्         | 390  |
| १. अङ्कुशमुद्राकवनम्       | 900  | ३. त्रिशूलमुद्राकवनम्      | 390  |
| २. कुन्तमुद्राकथनम्        | 506  | ४. मालामुद्राकचनम्         | 350  |
| ३. कुम्ममुद्राकवनम्        | 090  | ५. बरमुद्रा                | 250  |
|                            |      | -                          |      |

| ६. अभयमुद्राकथनम्          | 1990       | ५. परशुमुद्रा              | ७२६   |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------|
| ७. मृगमुद्राकथनम्          | 1990       | ६. लड्डुकमुद्राक्यनम्      | 1990  |
| ८. खट्वाङ्गमुद्राकथनम्     | 1386       | ७. अभयमुद्राकथनम्          | ७२६   |
| ९. कपालमुद्राकथनम्         | 230        | असि(खड्ग)मुद्राकथनम्       | ७२७   |
| १०. डमरुमुद्राकथनम्        | 999        | चर्ममुद्रालक <u>्ष</u> णम् | ७२७   |
| विष्णोः एकोनविंशतिमुद्रा-  |            | <b>मुशलमुद्राकथनम्</b>     | ७२७   |
| कथनम्                      | 990        | योनिमुद्राकथनम्            | 050   |
| १. शह्वमुद्राकथनम्         | 050        | भृतिनीमुद्राकथनम्          | 250   |
| २. चक्रमुद्रालक्षणम्       | 050        | मुण्डमुद्राक्यनम्          | 590   |
| ३. गदामुद्रालक्षणम्        | 950        | ताराप्रिया पञ्चमुद्राकथनम् | ७२८   |
| ४. पद्ममुद्रालक्षणम्       | 1350       | दैत्यधूमिनीमुद्राकयनम्     | 656   |
| ५. वेणुमुद्रालक्षणम्       | 1350       | लेलिहानामुद्राकथनम्        | 999   |
| ६. श्रीवत्समुद्रालक्षणम्   | 1955       | सर्वसंक्षोपिण्यादि         |       |
| ७. कौस्तुभमुद्रालक्षणम्    | ७२१        | नवमुद्राकथनम्              | 990   |
| ८. वनमालामुद्रालक्षणम्     | 655        | १. क्षोभणीमुद्राकवनम्      | 1930  |
| ९. ज्ञानमुद्रालक्षणम्      | 933        | २. सर्वविद्रावणीमुद्रा     | 030   |
| १०. विल्वमुद्रालक्षणम्     | ७२२        | ३. अकर्षिणीमुद्रा          | 030   |
| ११. गरुडमुद्रालक्षणम्      | 655        | ४. सर्वावश्यकरीमुद्रा      | 950   |
| १२. नारसिंहीमुद्रालक्षणम   | <b>७२३</b> | ५. उन्मादिनीमुद्रा         | १६०   |
| १३. बाराहीमुद्रालक्षणम्    | 650        | ६. महांकुशामुद्रा          | 550   |
| १४. हयग्रीवमुद्राकथनम्     | 650        | ७. खेचरीमुद्रा             | ७३२   |
| १५. धनुषमुद्राविधानम्      | 850        | ८. बीजमुद्रा               | ७३२   |
| . १६. बाणमुद्राकयनम्       | 1058       | ९. योनिमुद्रा              | 550   |
| १७. परशुमुद्राकथनम्        | 958        | पत्रमुद्राकथनम्            | ७३३   |
| १८. त्रैलोक्यमोहिनीमुद्रा- |            | शक्त्युत्यापनमुद्राकथनम्   | ६६७   |
| कथनम्                      | 455        | स्वागत, अर्घमुद्राकवनम्    | 550   |
| १९. काममुद्रालक्षणम्       | ७२५        | आचमनमुद्राकथनम्            | ७३३   |
| गणेशस्य सप्तमुद्राकथनम्    | 450        | मधुपर्कमुद्राकवनम्         | \$ 50 |
| १. दन्तमुद्राकथनम्         | ७२५        | स्नानमुद्राकवनम्           | ७३३   |
| २. पाशमुद्राकथनम्          | ७२६        | वस्त्रमुद्राकथनम्          | REO   |
| ३. अङ्कुशमुद्राकयनम्       | ७२६        | भूषणमुद्राकथनम्            | 1038  |
| ४. विघ्नमुद्रा             | ७२६        | गन्धमुद्राकथनम्            | ४६०   |
|                            |            |                            |       |

| पुष्पमुद्राकथनम्            | 258  | ४. हठयोगनिरूपणम्        | 1949  |
|-----------------------------|------|-------------------------|-------|
| धूपमुद्राकथनम्              | 850  | षट्योगाङ्गानि           | 1949  |
| दीपमुद्राकथनम्              | 880  | पदासनलक्षणम्            | 1949  |
| नैवेद्यमुद्राकथनम्          | ७३५  | अथ प्राणायामः           | ७६०   |
| पुस्तकमुद्राकयनम्           | ७३५  | मुनीन्द्रपथ्यम्         | ७६१   |
| लक्ष्मीमुद्राकथनम्          | ७३५  | अथ प्रत्याहार:          | ७६२   |
| अक्षमालामुद्राकथनम्         | ७३५  | अय पञ्चधारणा            | ७६२   |
| वीणामुद्राकथनम्             | ७३५  | अथ ध्यानम्              | ७६३   |
| व्याख्यानमुद्राकथनम्        | 934  | अय समाधि:               | ७६४   |
| मालामुद्राकथनम्             | 350  | अय जाप्रदाघवस्थाः       | ७६४   |
| सप्तजिह्नामुद्राक्षयनम्     | 050  | अय शुद्धिकर्माणि        | ७६४   |
| होमे-मृगी-हंसी-             |      | महामुद्राविधानम्        | ७६५   |
| शूकरीमुद्राकथनम्            | ७३७  | अथास्याङ्गभूतो महाबन्धः | ७६६   |
| होमेशान्त्यादिमुद्राकथनम्   | ७३८  | अथ नमो मुद्रा           | ७३७   |
| प्रार्थनामुद्राकयनम्        | 550  | अय जालन्धरबन्धः         | ७६९   |
| पञ्चवलिमुद्राक्तयनम्        | ७३९  | अय उड्डीयानबन्धः        | 990   |
| नाराचमुद्राकथनम्            | 950  | अय मूलबन्धः             | 990   |
| संहारमुद्राकवनम्            | 950  | अब दण्डधारणम्           | ७७१   |
| अशनिमुद्राकचनम्             | ७३९  | मार्कण्डेयादि साधित     |       |
| विस्मयमुद्राकथनम्           | 980  | द्वितीयो हठयोगः         | ५७७२  |
| नादमुद्राकथनम्              | OKO  | कर्मणां बन्धनकवनम्      | 500   |
| - बिन्दुमुद्राकथन <b>म्</b> | 980  | अय नियमाः               | ४७७   |
| सप्तविंज्ञः पटलः ७४१        | -693 | अय आसनम्                | ७७५   |
| योगचर्याकथनम्               | 1286 | एवां फलकचनम्            | ७७७   |
| योगलक्षणम्                  | 685  | मात्रालक्षणम्           | 200   |
| १. मन्त्रयोगकथनम्           | 688  | प्राणायामनिरूपणम्       | 900   |
| कामबीजध्यानम्               | 084  | अय प्रत्याहार:          | 928   |
| अव्यययोगकवनम्               | ७४६  | अच धारणा                | 963   |
| जगन्मोहिनीकुण्डलिनी         |      | प्राणायामस्य अवस्या     | 11000 |
| ध्यानम्                     | ७५२  | चतुष्टयकथनम्            | 000   |
| २. लययोगकथनम्               | ७५५  | १. क्षमाधारणाकवनम्      | 620   |
| ३. राजयोगकथनम्              | 949  | २. बारुणीधारणाकवनम्     | 626   |
|                             |      |                         |       |

#### आगमरहस्यम्

| ३. वैश्वानरीधारणाकथनम् | 828  | अथ स्वाप्नारिष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 603  |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ४. वायो: धारणाकथनम्    | ७८४  | अय कालवञ्चना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 802  |
| ५. नभो धारणाकथनम्      | ४७८  | अथ योगाङ्गभूतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| अय समाधि:              | 220  | कर्माष्ट्रकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600  |
| अय तुर्यातीतम्         | 220  | १. चक्री शरीरशोधने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 606  |
| अच मन:स्थिरीकरणभाव:    | 930  | २. नौलि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 606  |
| अथ योगिमहिमा           | ७९०  | ३. घौति:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208  |
| अय योगिचर्या           | 490  | ४. नेति:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208  |
| अष्टाविंशः पटलः ७९४    | -68X | ५. बस्तिकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 680  |
| योगाङ्गकवनम्           | 1988 | ६. गजकरणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ८११  |
| अच सप्तधारणा           | 1998 | ७. त्राटनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 688  |
| अथ विदेहमुक्तिः        | 1994 | ८. कपालप्रान्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 683  |
| अथ योगोपसर्गचिकित्सा   | ७९६  | मगवती अरुणाबन्दना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 683  |
| अय अरिष्टज्ञानम्       | 699  | श्लोकानुक्रमणिका ८१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -665 |
| अथ आन्तरारिष्टम्       | 600  | Carlo | -699 |
| अय बाह्यारिष्टम्       | 603  | -0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -698 |

\$ -